# प्राचीन भारत

# आवरण

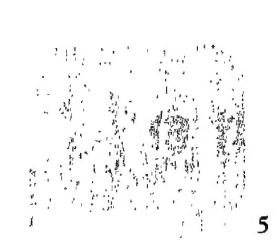







像你倒Umit 3

- 1. योग मुदा में हड़प्पाई मृण्मूर्ति
- 2. हड़प्पाई मुद्रा पर बैल का अंकन
- 3. एक हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त लेखयुक्त मुदा
  - 4. साँची का महास्तूप
  - 5. गुर्जर-प्रतिहार कालीन शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाता हुआ स्थापत्य फलक



# प्राचीन भारत

कक्षा 11 के लिए पाव्यपुश्तक

मक्खन लाल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

### प्रथम संस्करण जून २००३ ज्येष्ठ १९२५

### PD 150T NSY

## © राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् , 2003

#### सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुपति के बिना इंस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, स्थानी फोटांप्रतिनिध, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य बिधि से पन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका 'संग्रहण अथवा प्रसारण चर्जित है।
- जिल्द के अलावतुक्तिमा अन्य प्रकार में व्यापार द्वारा उधारी घर, पुनर्विक्रय या किराए पर न थी जाएगी, न बेची जाएगी।
- 🛈 \* इंपै प्रकाशन का मही मृस्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रखड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकत कोई भी मशोधित मृख्य गलत है तथा भान्य नहीं होगा।

### एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.मी.ई.आए.टी कैंपस 'श्री आर्रावद मार्ग |मई दिल्ली (10016 108,100 फीट ऐंड, होग्डेकेरे हेली एवसटेशन यनाशंकरी III इस्टेज र्थाव्य 560085

नवजीवन ट्राट भवन डाक्षघर भवजीवन अहमदाबाद 380014 सी.डब्ल्.मी. केंपस निकट : धनकम बस स्टॉप पनिहटी, कोलकता 700 स्ट

### प्रकाशन सहयोग

संपादन : नरेश यादव

उत्पादन : अतुल सक्सेना

सज्जा और आवरण कल्याण बनर्जी

五,50,00

### एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन विभाग में सिचव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा नाथ ग्राफिक्स, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली 110 016 द्वारा लेजर टाइपसैट होकर प्रभात प्रिंटिंग प्रेस, डी-32, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-ए, मथुरा द्वारा मुद्रित।

## प्रावकथन

शिक्षा में उच्चतर माध्यमिक स्तर अनेक मायनों में महत्त्वपूर्ण है। इस स्तर पर बच्चे अपनी रुचि, विचार, रुख और क्षमता को ध्यान में रखकर बेहतर तरीके से अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं या वे कोई एक विशिष्ट अकादिमक पाठ्यक्रम अथवा नौकरी अभिमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। यह अधिकतम चुनौती की स्थिति है। छात्र स्वयं अपने जीवन की एक महत्त्वपूर्ण अवस्था से गुजर रहे होते हैं; यथा—िकशोरावस्था से युवावस्था, साधारण जिज्ञासा से वैज्ञानिक पूछताछ तक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2000 (एन.सी.एफ.एस.ई.-2000) इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। देशभर में विचार-विमर्श के बाद एन.सी.ई.आर.टी. ने प्रत्येक क्षेत्र में नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का निश्चय किया। परिवर्तन की रफ्तार को देखते हुए, विशेषकर बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह आवश्यक हो गया था। इन परिवर्तनों से मानवीय प्रयास और गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। एन.सी.ई.आर.टी. देश के भावी नागरिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने का निरंतर प्रयास करती है जो कि अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में सिक्रय रूप से योगदान देंगे।

इतिहास में नई पाठ्यपुस्तकों की तैयारी और पढ़ाई इनका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। नई तकनीकें और प्रौद्योगिकी, नए उत्खनन और खोज से इतिहास में अनेक स्थितियों की पुन: व्याख्या की गई है जो कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के प्रमुख विकल्पों में से एक है। एन.सी.ई.आर.टी. की 1988 पाठ्यक्रम रूपरेखा के प्रस्तावों के अनुसार इतिहास को एक अलग विषय के रूप में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहली बार पढ़ाया जाएगा। इससे पहले इसे सामाजिक विज्ञान के एक अभिन्न आंग के रूप में पढ़ा जाता है। इसके कारण उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए इतिहास की नई पाठ्यपुस्तकों तैयार की गई। विश्वभर में इतिहास पाठ्यपुस्तकों का लेखन अनेक कारणों से अपनी ओर ध्यान खींचता है। एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास की नई पाठ्यपुस्तकें ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ विवरण देने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इस क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और व्याख्या को समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान पुस्तक को तैयार करने के लिए परिषद् प्रो. मक्खन लाल की आभारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त इतिहासविद् तथा पुराविद् हैं। हम उन सबके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में सहायता की है।

एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षाविदों, शिक्षकों तथा माता-पिता और छात्रों के सुझावों का स्वागत करती है जिससे इस पुस्तक में सुधार करने में सहायता मिल सके।

नई दिल्ती अक्तूबर 2002 जगमोहन सिंह राजपूत निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

# पाठ्यपुस्तक समीक्षा कार्यगोष्ठी के सदस्य

मक्खन लाल
प्रोफेसर एवं निदेशक
विरासत अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली
बी.बी. लाल
महानिदेशक (अवकाश प्राप्त)
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली
वी.डी. मिश्रा
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (अवकाश प्राप्त)
प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ.प्र.)

डी.एन. त्रिपाठी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (अवकाश प्राप्त) प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (उ.प्र.)

टी.पी. वर्मा रीडर (अवकाश प्राप्त) प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) मीनाक्षी जैन रीडर (इतिहास) गार्गी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय फैलो, नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली

वीणा व्यास पी.जी.टी. (इतिहास) डी.एम. स्कूल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल (म.प्र.)

मिथिलेश चंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता (इतिहास) बी.आर.पी. इंटर कॉलेज जौनपुर (उ.प्र.)

जगदीश भारतीय पी.जी.टी. (सेवानिवृत्त) कॉमर्शियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिरयागंज दिल्ली

अनुवादक परशुराम शर्मा भूतपूर्व निदेशक (राजभाषा) दूरसंचार विभाग नई दिल्ली एन.सी.ई.आर.टी. संकाय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग प्रत्यूष मंडल,रीडर सीमा शुक्ला, लेक्चरर रितू सिंह, लेक्चरर



## मानचित्र तथा चित्र सूची

| आकृति | 4.1   | भारत का प्राकृतिक मानचित्र                                        |   | 30 |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|---|----|
| आकृति | 4,2   | वार्षिक वर्षापात क्षेत्र                                          |   | 35 |
| आकृति |       | भारत में प्रस्तर युग के महत्त्वपूर्ण स्थल                         |   | 42 |
| आकृति | 5,2   | पूर्व पुरापाषाणयुगीन औजार                                         |   | 46 |
| आकृति | 5.3   | मध्य पुरापाषाणयुगीन औजार                                          |   | 47 |
| आकृति | 5.4   | उत्तर पुरापाषांणयुगीन औजार                                        |   | 48 |
| आकृति | 5,5   | (क) मध्यपाषाण युग के मूठ लगे औजार                                 |   | 50 |
|       |       | (ख) मध्यपाषाणयुगीन औजार                                           |   | 50 |
| आकृति | 5.6   | म ध्यपाषाणयुगीन शैल कला                                           |   | 51 |
| आकृति | 6.1   | नवपाषाण काल के महत्त्वपूर्ण स्थल                                  |   | 54 |
| आकृति | 6.2   | (क) नवपाषाणकालीन हड्डी के औजांर                                   |   | 56 |
|       |       | (ख) नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार                                    |   | 57 |
| आकृति | 6.3   | नवपाषाणकालीन मृद्भांड                                             |   | 57 |
| आकृति |       | ताम्रपाषाण संस्कृति तथा ताम्र संचयों के महत्त्वपूर्ण स्थल         |   | 60 |
| आकृति | 7.2   | ताम्रपाषाण मृद्भांड, नवदाटोली से                                  |   | 61 |
| आकृति |       | खुदाई में मिला ताम्रपाषाणयुगीन गाँव (पुन: निर्मित) अहार, राजस्थान |   | 62 |
| आकृति | 7.4   | धार्मिक विश्वासों से जुड़ी वस्तुएँ :                              |   | 64 |
|       |       | (क) रीतिबद्ध वृषभ की लघु मूर्तियाँ कायथा से;                      |   |    |
|       |       | (ख) इनामगाँव से मिट्टी की वस्तुएँ                                 |   |    |
| आकृति | 7.5   | ताम्र संचय की वस्तुएँ                                             |   | 65 |
| आकृति | 7,6   | गैरिक मृदभांड संस्कृति                                            |   | 66 |
| आकृति | 8.1   | हड्प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र और इसके महत्त्वपूर्ण पुरास्थल   |   | 69 |
| आकृति | 8,2   | हड्प्पाई नगर अभिन्यास (नक्शा)                                     |   | 71 |
|       |       | (क) मोहनजोदड़ो;                                                   | • |    |
|       |       | (ख) कालीबंगन                                                      |   |    |
| आकृति | 8,3   | मोहनजोदडो़ की खुदाई में प्राप्त उसके दुर्ग क्षेत्र का हवाई दृश्य  |   | 73 |
| आकृति | 8,4   | मोहनजोदडो़ का विशाल स्नानागार                                     |   | 74 |
| आकृति | 8.5   | लोथल में गोदी (डॉकयार्ड)                                          |   | 75 |
| आकृति | 8.6 . | अभूषण                                                             |   | 76 |
| आकृति | 8.7   | परिवहन के साधन                                                    |   | 78 |
|       |       | (क) बैलगाड़ी                                                      |   |    |
|       |       | (ख) मुद्रा पर अंकित नौका                                          |   |    |
| आकृति | 8,8   | कालिबंगन की खुदाई में मिला जुता हुआ खेत                           |   | 78 |

| 26, | आकृति 8.9  | हड़प्पाई सभ्यता की कला के नमूने                              | 80  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|     | _          | (क) कांस्य मूर्ति-नर्तकी,                                    |     |
|     |            | (ख) मिट्टी के साँड                                           |     |
|     |            | (ग) नारी की मिट्टी की मूर्ति                                 |     |
|     |            | (घ) योगी की आवक्ष मूर्ति                                     | •   |
|     |            | (ड.) चित्रित पात्र                                           |     |
| 27. | आकृति 8,10 | (क) आमतौर पर शिव पशुपति के नाम से जानी जानेवाली मुद्रा       | 81  |
|     |            | (ख) और (ग) हड्प्पाई लिपि की अन्य मुद्राएँ                    |     |
| 28, | आकृति 8.11 | (क) कमंडलु,                                                  | 82  |
|     | •          | (ख) शिवलिंग,                                                 |     |
|     |            | (ग) यज्ञवेदी,                                                |     |
|     |            | (घ) धार्मानुष्ठान संपन्न करती हुईं सात मानवाकृतियाँ          |     |
| 29. | आकृति 8,12 | (क) विभिन्न योगासनों में मिट्टी की मूर्तियाँ;                | 83  |
|     |            | (ख) एक मुद्रा पर योगी का चित्र;                              |     |
|     |            | (ग) स्वस्तिक                                                 |     |
| 30, | आकृति 9.1  | लोथल से प्राप्त मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्ति                | 97  |
| 31, | आकृति 9,2  | (क) नमस्कार मुद्रा में मिट्टी की एक लघु मूर्ति,              | 97  |
|     |            | (ख) पीपल का पेड़,                                            |     |
|     |            | (ग) प्यासं कौए की कहानी को चित्रित करने वाली चित्रकारी,      |     |
|     |            | (घ) एक स्त्री की मिद्टी की लघु मूर्ति, जिसकी मांग में सिंदूर |     |
|     |            | भरा हुआ दिखाया गया है                                        |     |
| 32. | आकृति 9.3  | कालिबंगन की 'खुदाई में एक पंक्ति में मिले सात हवन-कुंड       | 98  |
| 33. | आकृति 13.1 | महाजनपदों का मानचित्र                                        | 126 |
| 34, | आकृति 13,2 | आहत सिक्के                                                   | 127 |
| 35, | आकृति 13.3 | चाँदी के आहत सिक्कों का वितरण                                | 128 |
| 36, | आकृति 14.1 | मौर्य साम्राज्य का मानचित्र                                  | 137 |
| 37, | आकृति 14,2 | एक स्तंभ पर खुदा हुआ अशोक का राज्यादेश                       | 140 |
| 38, | आकृति 14,3 | रुम्मिनदेई स्तंभलेख                                          | 141 |
| 39. | आकृति 14.4 | लौरिया-नंदनगढ़ का सिंहशीर्षक स्तंभ                           | 147 |
| 40. | आकृति 14.5 | बराबर गुफा                                                   | 148 |
| 41. | आकृति 14.6 | यक्षी की मूर्ति दीदारगंज से                                  | 149 |
| 42, | आकृति 14.7 | रामपुरवा के स्तंभ का वृषभ-शीर्ष                              | 149 |
| 43. | आकृति 14.8 | सारनाथ के स्तंभ का सिंहशीर्ष                                 | 149 |
| 44. | आकृति 15.1 | जनजातीय सिक्के                                               | 153 |
| 45. | आकृति 15,2 | सातवाहनों के सिक्के                                          | 154 |
| 46. | आकृति 15.3 | भारतीय-यूनानियों के सिक्के                                   | 156 |

| 47. | आकृति 15.4  | कुषाणों के सिवके                                         | 159 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 48. | आकृति 15.5  | कनिष्क की मूर्ति                                         | 159 |
| 49. | आकृति 16.1  | महापाषाणयुगीन शवाधानों के नमूने                          | 161 |
| 50. | आकृति 16,2  | महापाषाणयुगीन औजार                                       | 162 |
| 51. | आकृति 16.3  | संगम युग                                                 | 165 |
| 52. | आकृति 17.1  | साँची का महान स्तूप                                      | 173 |
| 53, | आकृति 17,2  | विदिशा के पास हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ                 | 175 |
| 54, | आकृति 17.3  | साँची स्तूप का प्रवेश द्वार                              | 176 |
| 55, | आकृति 17.4  | कार्ले की चैत्य-गुफा                                     | 177 |
| 56. | आकृति 17,5  | अमरावती स्तूप 🕠                                          | 178 |
| 57, | आकृति 17.6  | बुद्ध की प्रतिमा, मथुरा से                               | 179 |
| 58. | आकृति 17.7  | जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, मथुरा से                        | 179 |
| 59, | आकृति 17.8  | उपवासी बुद्ध की प्रतिमा, गांधार से                       | 180 |
| 60. | आकृति 17.9  | शृंगवेरपुर से उत्खनित जलाशय का नक्शा                     | 180 |
| 61. | आकृति 17.10 | शृंगवेरपुर के जलाशयों में से एक का उत्खनित दृश्य         | 181 |
| 62, | आकृति 18,1  | गुप्त साम्राज्य का मानचित्र                              | 187 |
| 63. | आकृति 18.2  | समुद्रगुप्त के (क, ख, ग) और चंद्रगुप्त के (घ, ड.) सिक्के | 188 |
| 64. | आकृति 18,3  | अपनी हस्तलिपि में हर्ष के हस्ताक्षर                      | 192 |
| 65. | आकृति 18.4  | हर्ष के साम्राज्य का मानचित्र                            | 193 |
| 66. | आकृति 18.5  | ह्वेनसांग                                                | 194 |
| 67. | आकृति 18.6  | दक्षिण भारत का मानचित्र                                  | 196 |
| 68. | आकृति 19.1  | जैन तीर्थंकर                                             | 208 |
| 69. | आकृति 19.2  | उदयगिरि में वराहावतार का चित्र                           | 209 |
| 70. | आकृति 19.3  | भीतरगाँव मंदिर                                           | 212 |
| 71. | आकृति 19.4  | नालंदा स्थित महास्तूप के अवशेष                           | 212 |
| 72. | आकृति 19.5  | (अ) मामल्लपुरम् स्थित रथ                                 | 213 |
|     |             | (ब) रथों पर नक्काशी का काम                               |     |
| 73. | आकृति 19,6  | देवगढ़ का मंदिर                                          | 214 |
| 74. | आकृति 19.7  | मामल्लपुरम् में समुद्रतट स्थित मंदिर                     | 214 |
| 75. | आकृति 19.8  | बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सारनाथ                | 215 |
| 76. | आकृति 19.9  | अजंता की गुफा-19                                         | 216 |
| 77. | आकृति 19.10 | शेषशायी विष्णु, विष्णु मंदिर, देवगढ़                     | 216 |
| 78. | आकृति 19,11 | ऐहोल का दुर्गा मंदिर                                     | 217 |
| 79, | आकृति 19.12 | अजंता की गुफा की चित्रकारियाँ                            | 217 |
| 80. | आकृति 19,13 | महरौली का लौहस्तंभ                                       | 219 |
| 81. | आकृति 22.1  | गुर्जर-प्रतिहार काल का सूर्य मंदिर, राजस्थान में         | 241 |

xi

| 82, | आकृति 22.2 | गुर्जर-प्रतिहार काल की विष्णु की विश्वरूप प्रतिमा             | 242 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 83. | आकृति 22.3 | गुर्जर-प्रतिहार कालीन प्रतिमा में शिव-पार्वती विवाह का दृश्य  | 242 |
| 84. | आकृति 22.4 | धर्मपाल के समय का पहाड़पुर स्तूप (अब बांग्लादेश में)          | 244 |
| 85. | आकृति 22.5 | (क) नालंदा से प्राप्त बोधिसत्व, पाल काल                       | 245 |
|     |            | (ख) नालंदा से प्राप्त अवलोकितेश्वर, पाल काल                   |     |
| 86. | आकृति 22.6 | एलोरा का कैलाश मंदिर                                          | 245 |
| 87. | आकृति 23.1 | भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का मानचित्र                        | 249 |
| 88, | आकृति 23.2 | कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर                                    | 252 |
| 89. | आकृति 23.3 | जावा का बोरोबुदूर, स्तूप                                      | 253 |
| 90, | आकृति 23.4 | जावा का हिंदू मंदिर                                           | 254 |
| 91. | आकृति 23.5 | मयनमार के एक मंदिर की दीवार में लगी ब्रह्मा की प्रस्तर मूर्ति | 254 |

٦.

# विषयसूची

|          | प्राक्कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | मानचित्र तथा चित्र सूची<br>भारतीय इतिहास का अधययन                                                                                                                                                                                                                                                                        | ix    |
| अध्याय । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-4   |
| अध्याय 2 | प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन<br>इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा-प्रारंभिक विदेशी-ईसाई धर्मप्रचारक और<br>ज्ञानोदय-साम्राज्यवादी इतिहास लेखन-राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण-इतिहास की<br>मार्क्सवादी विचारधारा-बहु-विषयक दृष्टिकोण                                                                                                 | 5-8   |
| अध्याय 3 | प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत<br>साहित्यिक स्रोत-विदेशी विवरण-पुरातत्त्वीय स्रोत-पुरातत्त्वीय स्मारक, उत्खनन और<br>अन्वेषण                                                                                                                                                                                              | 19-27 |
| अध्याय ४ | भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि<br>हिमालय पर्वत-सिंध-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान-दक्कन का पठार और मध्य भारत-मध्य<br>भारत का पठार-जलवायु-प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित भारत का भूगोल-भारतीय<br>इतिहास पर भूगोल का प्रभाव                                                                                                | 28-39 |
| अध्याय 5 | प्रस्तर युग की संस्कृतियाँ<br>प्रस्तावना-पृथ्वी की आयु-प्रारंभिक मानव-पुरापाषाण काल के प्रारंभिक औजार-<br>पुरापाषाणयुगीन संस्कृतियाँ-मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति-प्रागैतिहासिक शैल कला                                                                                                                                       | 40-52 |
| अध्याय 6 | नवपाषाण काल : स्थायी जीवन का प्रारंभ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53-58 |
| अध्याय ७ | भारत की ताम्रपांषाण संस्कृतियाँ<br>व्यापार और वाणिज्य-धार्मिक विश्वास-प्रौद्योगिकी-ताम्र संचय संस्कृति-<br>गैरिक मृद्भांड संस्कृति                                                                                                                                                                                       | 59-67 |
| अध्याय 8 | हृड़प्पा संस्कृति<br>नगर योजना-इमारतों में इस्तेमाल की गई सामग्री-इमारतों/भवनों के प्रकार-सार्वजनिक<br>इमारतें-सड़कों और नालियाँ-शिल्प और उद्योग-व्यापार और वाणिज्य-माप-तौल-परिवहन<br>और यात्रा-कृषि-कलाएँ-लिपि-धर्म-सामाजिक स्तरीकरण एवं राजनीतिक ढांचा-मृतकों<br>का संस्कार-कालानुक्रम-पतन-उत्तर हृड्प्पाई संस्कृतियाँ | 68-87 |
| अध्याय 9 | वैदिक सभ्यता<br>वेद-ब्राह्मण ग्रंथ-आरण्यक और उपनिषद्, वैदिक साहित्य का रचयिता?-ऋग्वेद का<br>काल-ऋग्वेदिक भूगोल-ऋग्वेदिक राज्य-राज्य व्यवस्था और प्रशासन-समाज-शिक्षा-खाद्य<br>एवं पेय-आर्थिक जीवन-धर्म और दर्शन-आर्यों के आक्रमण का प्रश्न-हड़प्पाई सभ्यता<br>और ऋग्वेद                                                   | 88-99 |

| अध्याय 10 | उत्तर वैदिक काल<br>भूगोल और नए राजनीतिक राज्य-राज्य व्यवस्था और प्रशासन-सामाजिक व्यवस्था-आर्थिक<br>जीवन-शिक्षा-धर्म और दर्शन-विज्ञान और प्रौद्योगिकी                                                                                                                                                                  | 100-108 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अध्याय 11 | भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष<br>वैशेषिक-न्याय-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदांत                                                                                                                                                                                                                                                 | 109-115 |
| अध्याय 12 | जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास<br>जैन धर्म-बौद्ध धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                | 116-122 |
| अध्याय 13 | महाजनपदों से नंदों तक<br>महाजनपद-मगध का उदय-शिशुनाग-नंद वंश-विदेशी आक्रमण-भारतीय सीमा प्रदेश<br>पर फारसियों की विजय-सिकंदर का आक्रमण-सिकंदर का पीछे हटना-सिकंदर के<br>आक्रमण का प्रभाव                                                                                                                                | 123-133 |
| अध्याय 14 | मौर्य काल<br>चंद्रगुप्त मौर्य-बिंदुसार-अशोक-कलिंग युद्ध और उसका प्रभाव-अशोक का धम्म-इतिहास<br>में अशोक का स्थान-मौर्य साम्राज्य का पतन-राज्य-व्यवस्था और प्रशासन-नगर<br>प्रशासन-समाज और संस्कृति-अर्थव्यवस्था-कला और स्थापत्य                                                                                         | 134-150 |
| अध्याय 15 | शुंग और सातवाहन काल<br>कलिंग के मेघवाहन शासक-कुछ गणसंघ-दक्कन के सातवाहन शासक-विदेशी आक्रांताओं<br>का युग-भारतीय-यूनानी-पार्थियाई या पहलव-शक-कुषाण                                                                                                                                                                     | 151-159 |
| अध्याय 16 | दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास<br>दक्षिण भारत का महापाषाण युग-प्रारंभिक इतिहास-चोल वंश-पांड्य वंश-चेर वंश                                                                                                                                                                                                            | 160-166 |
| अध्याय 17 | शुंग और सातवाहन शासन काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति<br>भाषा और साहित्य-संगम साहित्य-सामाजिक स्थिति-पारिवारिक जीवन-धर्म-बौद्ध<br>धर्म-जैन धर्म-वैदिक धर्म-आर्थिक स्थिति-कला और स्थापत्य-मूर्ति कला-विज्ञान और<br>प्रौद्योगिकी-भारत और बाहरी संसार के साथ उसके संबंध                                            | 167-183 |
| अध्याय 18 | गुप्त वंश से हर्ष तक का भारत<br>गुप्त वंश का उदय-समुद्रगुप्त-चंद्रगुप्त द्वितीय-कुमारगुप्त प्रथम- स्कंदगुप्त-गुप्त वंश<br>का पतन-गुप्त वंश के बाद का उत्तर भारत-हर्ष-दक्कन और दक्षिण भारत                                                                                                                             | 184-198 |
| अध्याय 19 | गुप्त से हर्ष काल तक भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा<br>राज्य-व्यवस्था और प्रशासन-भाषा और साहित्य-तिमल साहित्य-विदेशी विवरण-आर्थिक<br>स्थिति-धर्म-बौद्ध धर्म-जैन धर्म-हिंदू धर्म-वैष्णव धर्म-शैव धर्म-कला और स्थापत्य-<br>मूर्तियाँ-चित्रकला-विज्ञान और प्रौद्योगिकी-खगोल विज्ञान-चिकित्सा-धातुकर्म विज्ञान | 199-220 |

| अध्याय 20 | हर्ष के बाद का भारत<br>गुर्जर प्रतिहार-पाल वंश-राष्ट्रकूट-त्रिपक्षीय संघर्ष                                                                                        | 221-229 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अध्याय 21 | कामरूप का इतिहास<br>भास्करवर्मन                                                                                                                                    | 230-233 |
| अध्याय 22 | हर्ष के बाद के काल में समाज और संस्कृति<br>भाषा और साहित्य-समाज-आर्थिक जीवन-धर्म और दर्शन-शिक्षा-कला और स्थापत्य                                                   | 234-246 |
| अध्याय 23 | दक्षिण-पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में बाहरी संसार के साथ सांस्कृतिक संपर्क<br>मध्य एशिया और चीन-श्रीलंका-मयनमार (म्यांमार)-दक्षिण-पूर्व एशिया-<br>कला और स्थापत्य | 247-255 |
|           | पारिभाषिक शब्दावली                                                                                                                                                 | 256-258 |
|           | पुस्तक सूची                                                                                                                                                        | 259-260 |

v

### भारत का संविधान

भाग 4क

# नागरिकों के मूल कर्तव्य

#### अनुच्छेद 51क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे,
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रानृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों,
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे,
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, ' रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें,
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाव और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।



अध्याय 1

# भारतीय इतिहास का अध्ययन

जिन विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन करते हैं वे समाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व का अंग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन है जो लाखों वर्ष लंबा है।



अपने अतीत के बारे में जानने की इच्छा तो स्वाभाविक रूप में सभी में होती है। हम सदा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे पूर्वज यानी दादा-परदादा कीन थे, वे कहाँ से आए थे और वे कैसे रहते थे। इसे हम एक व्यक्तिगत परिवार के इतिहास को जानने की उत्सुकता कह सकते हैं और इस परिवार का इतिहास उसके समाज के अन्य परिवारों के इतिहास से काफी भिन्न भी हो सकता है किंतु जब यह अध्ययन एक व्यक्तिगत परिवार से बाहर संपूर्ण समाज के वारे में होता है तो यह एक अत्यंत भिन्न रूप ले लेता है। तब हम समूचे समाज और समग्र राष्ट्र के वारे में चर्चा करते हैं। अतीत के बारे में जानने का यह प्रयास ही इतिहास होता है।

किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन कं द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तब हम यह जान सकते हैं कि वह समाज या राष्ट्र एक दीर्घ अवधि में कैसे विकसित हुआ है। इसके कुछ पहलू हैं: उन्होंने खेती करना कैसे शुरू किया; उन्होंने धातु का प्रयोग कव प्रारंभ किया; कताई, बुनाई, धातु-कर्म कैसे विकसित हुआ। इन सभी आर्थिक पहलुओं के साथ और भी अनेकानेक वातें आ गईं हैं; जैसे- राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियां का विकास. शहरी जीवन का विकास. विज्ञान और साहित्य तथा स्थापत्यकला का विकास आदि। इन सब बातों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इस प्रकार, आप जान सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ केवल कुछ राजाओं या राजवंशों के काल और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन मात्र नहीं है।

जिन विभिन्न पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं, वे ममाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व का अंग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन है, जो लाखों वर्प लंबा है।

इस बात पर बल देना जरूरी होगा कि सभी समाजों को विकसित होने में एक लंबा समय लगा है, लेकिन उनके रास्ते अलग-अलग रहे हैं। जिन प्रक्रियाओं से वे गुजरे हैं वे भिन्न-भिन्न रही हैं। यद्यपि वे सब प्रस्तर युग के आखेटक-संग्राहक थे, सबने खेती का व्यवहार किया। उन सबने किसी-न-किसी समय धातु का उपयोग करना शुरू किया था फिर भी वे अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान रखते हैं। इसका कारण यह है कि लोग अर्थ-जगत से परे, सामाजिक-प्रणाली, धर्म-कर्म, राजनीतिक-प्रणाली, कला एवं स्थापत्य, भाषा और साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों में भी अपने विचार रखते हैं। ये सभी बातें प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी हैं।

इसलिए इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और राप्ट्रों को भी समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। बहुत-से लोग, जिनमें कुछ अग्रणी वैज्ञानिक और राजमर्मज्ञ भी शामिल हैं, यह प्रश्न उठाते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए? इससे आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ या योगदान नहीं मिलता। यह गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि यह केवल समस्याएँ उत्पन्न करता है और लोगों के बीच वैर-भाव बढ़ाता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह विचार बहुत छिछला है। इतिहास का अध्ययन तो हमें लोगों को, उनकी संस्कृति, उनके धर्म और उनकी समाज-व्यवस्था को जानने-समझने



और उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलितयों को दोहराने से रोकता है, जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव-निर्मित विपित्तयों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नजरअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएँ खड़ी कर दी थीं और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, दो हजार वर्ष से भी अधिक पहले, अशोक ने अपने बारहवें शिलालेख में, समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय और व्यवहार अपनाने का आग्रह किया था:

- "(i) उन बातों को बढ़ावा दिया जाए, जो सभी धर्मों के मूल तत्त्व हैं;
- (ii) सभी धर्मों की एकता के भाव को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए वाचागुटी अपनाई जाए, यानी अन्य धर्मों और पंथों की आंलोचना से बचा जाए;
- (iii) धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादकों का समवाय हो यानी उन्हें एक साथ लाया जाए; और
- (iv) अन्य धर्मों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए, जिससे कि बहुश्रुत हो सके, यानी भिन्न-भिन्न धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया जाए।"

इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम अस्वीकार कर सकें या जिसका परित्याग कर सकें।

जैसा कि पहले कहा गया है, इतिहास किसी समाज या राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। इतिहास के इसी अध्ययन के आधार पर, ब्रिटिश इतिहासकार ए.एल. बाशम (1914-1986) ने अपनी पुस्तक दि वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है:

"अपने इतिहास के अधिकांश कालों में. भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा, पर साथ ही परस्पर संहारक युद्धों से छिन्न-भिन्न होता गया। राज्यतंत्र के मामले में उसके शासक धूर्त और अनैतिक थे। वहाँ अकाल, बाढ और प्लेग जैसी आपदाओं का प्रकोप समय-समय पर होता रहा और लाखों लोगों की जान लेता रहा। जन्म की असमानता को (यानी मनुष्य जन्म से ही छोटा-बड़ा होता है इस बात को) वहाँ धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और निम्नकोटि के लोगों का जीवन सामान्यतः कठोर था। तो भी कुल मिलाकर हमारा विचार यही है कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य-मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच के संबंध इतने अच्छे और मानवोचित नहीं रहे, जितने भारत में थे। आदिकालीन किसी भी अन्य सभ्यता में दास इतनी कम संख्या में नहीं थे और किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं थे, जितने कि अर्थशास्त्र में। किसी भी प्राचीन विधि-निर्माता ने युद्ध में न्यायोचित व्यवहार के इतने उदाल विचार प्रकट नहीं किए, जितने कि मनु ने किए। अपने युद्धों के इतिहास में हिंदू भारत में शायद



ही कोई ऐसा प्रसंग आया हो कि नगरों में कल्लेआम किया गया हो या युद्ध न करने वाले नागरिकों को मौन के घाट उनारा गया हो। अमीरिया के राजाओं को नृशंमतापूर्वक अपने बंदियों की जिंदा खाल उधड़वाने में जो परपीड़ा मुख मिलना था, वैसा एक भी उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलना। इसमें संदेह

नहीं कि कभी-कभार निर्दयता या अत्याचार का कोई इक्का-दुक्का प्रसंग मिल जाता है लेकिन अन्य पुगनी संस्कृतियों में हुई नृशंसतापूर्ण घटनाओं के मुकाबले में वह बहुत नरम है। हमारे लिए तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की अन्यंत् प्रभावशाली विशेषता उसकी मानवीयता है।"



अध्याय 2

# प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन

इतिहास के अध्ययन का एक रोचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को जानना है। इससे आपको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्याख्याओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदल जाता है।



#### इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा

इतिहास के अध्ययन का एक रीचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को जानना है। इससे आपको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्याख्याओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदल जाता है। किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का विभिन्न विद्वानों के हाथों में जाकर बिल्कुल भिन्न अर्थ हो जाता है। इस अध्याय में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के ठीक इसी पहल की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन कब और कैसे शुरू हुआ और एक बहुत लंबे काल में विभिन्न मार्गों को तय करते हुए, इसने किस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति की। बह्त-से विदेशी विद्वानों का मत था कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ भी लिखा गया था, वह बिना किसी अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं है। उनका यह निर्णय बड़ा कठोर प्रतीत होता है। यह कहना कि भारतीयों को अपने इतिहास का कोई बोध नहीं था और उन्हें इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था। उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। अथर्ववेद, ब्राहमणों और उपनिषदों में इतिहास-पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) में राजा को यह सलाह दी है कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के ये विषय हैं : सर्ग (मुष्टि की उत्पत्ति), प्रतिसर्ग (सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास), मन्वंतर

(समय की आवृत्ति), वंश (राजाओं और ऋषियों की वंशावली) और वंशानुचरित (कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ)।

पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है और 18 मुख्य पुराण हैं. 18 उप-पुराण हैं और अनेक अन्य ग्रंथ हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र, परीक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ बिंदु (बैंचमार्क) मानते हुए, किया गया है। उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल में किया गया है और उत्तरवर्ती राजाओं और राजवंशों का उल्लेख भविष्यकाल में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह है कि परीक्षित के राज्यारोहण को कलियुग का प्रारंभ माना जाता है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि शायद पुराणों के लिखे जाने का कार्य परीक्षित के शासनकाल में पूरा हुआ था।

पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवारों का अपने वंश के प्रति, वंशों का गाँव के प्रति, गाँवों का जनपद व राष्ट्र के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है और उनमें त्याग एवं बिलदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जाग्रत करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसिलए वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गाँव और नगर में पुराणों का

......



वाचन और श्रवण वार्षिक समारोहों का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे न उतरें, अथवा जिन्होंने इसे लिखा है, उन्हें "इतिहासकार के शिल्पविधान" का ज्ञान न हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी।

एफ.ई. पार्जिटर और एच.सी. रायचौधुरी जैसे बहुत-से इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशाविलयों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ (324-300 ई.पू. में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में) ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है, जो तब तक बीते 6,053 वर्षों में हुए थे।

कल्हण लिखित राजतरांगिणी इतिहास की एक अन्य ऐसी कृति है जो निस्सदेह अपने किस्म का एकमेव उदाहरण है। अपने दृष्टिकोण और अपनी ऐतिहासिक विषय-वस्तु के लिए इतिहासकारों में इसका बहुत अधिक सम्मान है।

#### प्रारंभिक विदेशी

जब रम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बार लिखे गए इतिहास पर नजर डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों का है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय हेरोडोटस, नियारकस, मेगस्थनीज, प्लुटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, ज्येष्ठ प्लिनी और टॉलेमी हैं। लेकिन, मेगस्थनीज़ को छोड़कर, इन सभी ने भारतीय इतिहास को सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से स्पर्श किया है। उनका सरोकार अधिकांशतः भारत के उल्लर-पश्चिमी भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से ही

रहा, जो फारस (पर्शिया) और यूनान के क्षत्रपों के राज्यों के भाग थे अथवा जहाँ सिकंदर का अभियान हुआ था। मेगस्थनीज़ ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है। हमें मेगस्थनीज़ द्वारा लिखित बातों का पता डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल अनेक उद्धरणों से लगता है। यह बहुत स्पष्ट है कि मेगस्थनीज़ को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए, उसने लिखा है कि भारतीय समाज सात जातियों पर आधारित था।

ऐसा प्रतीत होता है कि मेगस्थनीज़ के लेखों में जो विसंगतियाँ पाई जाती हैं, उनका कारण यह है कि उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। वह भारतीय समाज का अंग नहीं था और इसलिए यहाँ के जन-मानस से परिचित नहीं था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ईसा की पहली कुछ शताब्दियों के दौरान भारत के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों के बारे में उस काल की भारतीय साहित्य-परंपरा में इतने कम उल्लेख मिलते हैं।

इतिहास लेखन का दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण अल-बेरूनी से शुरू होता है, जिसका जन्म सन् 978 ई. में मध्य एशिया में हुआ था और जिसकी मृत्यु 1048 ई. में गज नी (वर्तमान अफगानिस्तान) में हुई थी। वह अपने समय का एक महान विद्वान था और गज़नी के महमूद का समकालीन था। जब महमूद ने मध्य एशिया के कुछ भाग पर विजय प्राप्त की, तो वह अल-बेरूनी को अपने साथ ले गया। यद्यपि अल-बेरूनी को अपनी स्वतंत्रता छिन जाने का दु:ख था, लेकिन उसने अपने कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों की सराहना की। मेगस्थनीज़ के विपरीत, अल-बेरूनी ने संस्कृत भाषा का

अध्ययन किया और भारतीय होतों का मही-सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसने जिन रचनाओं का अध्ययन किया, उनकी सूची काफी लंबी और प्रभावोत्पादक है। उसके अध्ययन का क्षेत्र दर्शन. धर्म, संस्कृत और समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक है। अल-बेरूनी की कृति को काफी हद तक वस्तुपरक कहा जा सकता है और जहाँ कहीं भी उससे गलती हुई है, वह किसी अन्य कारणों से नहीं: विल्क उस प्रसंग को ठीक तरह से समझ न पाने के कारण हुई है। अल-वेम्बनी को तूलनात्मक रूप से उन धार्मिक अथवा नम्ली पक्षपात से मुक्त होने का श्रेय दिया जा सकता है, जो हमें उसके परवर्ती मुस्लिम अथवा यूरोपीय लेखकों की कृतियों में देखने को मिलता है। लेकिन अल-बेरूनी भी कभी-कभी अपना क्षोभ व्यक्त करता है. जव वह व्यंग्यपूर्वक यह कहता है कि "हिंदू यह सीचते हैं कि उनके देश के जैसा अन्य कोई देश नहीं है. उनके राष्ट जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसां कोई राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है. उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है।"

### ईसाई धर्मप्रचारक और ज्ञानोदय

इतिहास लेखन के अगले चरण का संवंध यूरोपीय हितों, मुख्यतः ईसाई धर्मप्रचारकों से है। भारत के वारे में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन इनमें से किसी एक की भी तुलना अल-वेम्बनी की कृतियों से नहीं की जा सकती। हालांकि अल-वेरूनी में भी एक सुपरिभाषित धार्मिक और आस्थात्मक चेनना थी, लेकिन वह मूलतः एक विद्वान था और अपने धर्म का प्रचार करने को प्रेरित नहीं था। ईसाई धर्मप्रचारकों की अधिकत्र रचनाओं को निप्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारत के इतिहास के वारे में

जानकारी प्राप्त करने और लिखने में उनकी अधिक रुचि, उसके दोष दर्शाने और अपने धर्मप्रचार संबंधी क्रियाकनापों के लिए भूमिका नैयार करने में थी। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में उनका योगदान यूरोप के धार्मिक, वौद्धिक और राजनैतिक आंदोलनों से भी प्रभावित था. लेकिन यहाँ उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय इतिहास के बारे में न केवल बहुत बड़ी मात्रा में योगदानों का संचय हो गया, विन्क भारतीय इतिहास यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक ममस्याओं का शिकार भी वना।

जानोदय होने के साथ-साथ भारत के वारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन होलवेल, नेन्थेनियल हालहेड और अलेक्जेंडर डी ने, जो सभी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बार में लिखा और पाचीन मंसार में भारतीय मध्यता की श्रेष्ठता सिद्ध की।

उन्होंने पौराणिक स्वातों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का भी वर्णन किया। होलवेल ने लिखा कि हिंदू ग्रंथों ने ईमाई ग्रंथों में उद्घाटित मत्य में कहीं अधिक श्रेंप्ठ मत्य का उदघाटन किया है और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ आने के समय को उससे कहीं पहले का माना है। होलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, युनानियों और रोमनों की मिथकविद्या (पौराणिक कथाएँ) और सप्टि मीमांसा ब्राह्मणीं के सिद्धांतीं से उधार ली गई हैं। हालहेड ने भी भारतीय इतिहास: धर्म, पौराणिक कथाओं, आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जाँच की थी। उसने चार यूगों में विभाजित मानव इतिहास की विशाल अवधियों के वारे में चर्चा की और यह



निष्कर्प निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षी में ममेटा नहीं जा सकता है। इतने लंबे इतिहास को मात्र कुछ हजार वर्षों में समेट देना तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों कं युरोप में रचित साहित्य के विशाल परिमाण के आधार पर बहुत-से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीति-विशारद, वोल्तेयर ने भारत को धर्म के मबसे प्राचीन और विश्रद्ध रूप की वासभूमि और विश्व की मध्यता की शैशवस्थली (पालना) माना था। वोल्तेयर धर्मनिरपेक्ष विद्या और सांसारिक संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय उपलव्धियों की पाथमिकताओं के विषय में आश्वस्त था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा था कि "अपने अकां, बैकगैमन (पासे के खेल), और शतरंज के खेल, रेखागणित के अपने प्रथम सिद्धांतों और अपनी कथा-कहानियां के लिए, जो हमारी अपनी बन चुकी हैं, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं।" उसने आगे लिखा था कि "संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज — खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विदया, तन्त्व-मीमांसा आदि - गंगा के तट . से आई है।"

फ्रांसीसी प्रकृति-वैज्ञानिक और यात्री पियर दि सोन्नरंत का भी विश्वास था कि मारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता था। 1807 ई. में, प्रसिद्ध दार्शनिक शेलिंग ने लिखा था कि "वास्तव में यूरोप एक ठूँठ (अनुपजाळ तने) के अलावा और क्या है, जो अपनी हर चीज़ के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी हैं?" विख्यात दार्शनिक, इमेन्युअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता की स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि "उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी... (और) उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिह्न मिल सकते हैं, जो हमें अन्यत्र कहीं आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते।" उन्होंने यह भी घोषित किया था कि भारतीय धार्मिक विचार मतांधता और असहिष्णुता से मुक्त हैं।

#### साम्राज्यवादी इतिहास लेखन

हमने इससे पहले भारत में ईसाई धर्मप्रचारकों की गतिविधियों और भारतीय इतिहास लेखन में उनके हित का उल्लेख किया है। औपनिवेशिक हितों के अनावा, 1784 में एशियाटिक सोमाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने भी भारतीय इतिहास को उन्हें अपने तरीके से लिखने में महायता की, किंतू इसी समय यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि उस समय के अधिकांश लेखन से धार्मिक आस्थाओं और राष्ट्रीयता संबंधी तत्कालीन वाद-विवाद का और आर्थिक स्वार्थसाधन के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उनके हितों का परिचय मिलता है। इस पथ का अनुसरण करने वाले, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रमुख बुद्धिजीवियों में कुछ ये हैं: विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और एफ.डब्ल्यू. हेगल। बीसवीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ (1843-1920) था, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया, जो 1904 में प्रकाशित हुआ था।

जब भारत का अतीत गौरव लोकप्रिय होना शुरू हुआ और भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र, और सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जाति और उसकी आयु आदि के बारे में भारतीय लेखन को स्वीकृति मिलनी शुरू हुई

तो वहुत-से यूरोपीय विद्वानों को चिंता होने लगी। नगभग एक हजार वर्ष से अधिक समय से युरोप के अधिकांश लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट को मानव जाति के इतिहास को अभिलेखबद्ध करने वाला अंतिम एवं अकाटय प्रमाण स्वीकार कर रखा था। उदाहरण के लिए थॉमस मीरिस, यह सब देख कर बुरी तरह मं विश्वद्ध हो उठा। उमने 1812 में लिखा "विश्व की आयु के वारे में कुछ मंशयी फ्रांसीसी दार्शनिकों की दुस्साहसिक कल्पनाओं... तर्की, जो मुख्यतः उन ब्राह्मणीं की काल्पनिक उड़ानों पर आधारित थीं, मुमा द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था, और इसके साथ-साथ, ईमाई धर्म को पलटने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति है।" ये लोग मुप्टि की मुजन बाइविल की कथा के बारे में भी अन्यंत चिंतित हो उठे थे। विशप अशर ने हिसाव लगाया था कि ममूची सुप्टि की उत्पत्ति 23 अक्तूबर, 4004 ई.पू. को 9.00 बजे प्रातः की गई र्था और महान वाढ़ 2349 ई.पू. में आई थी। भारतीय पौराणिक कथाओं के समक्ष अब तो इन तारीखों और इनके मुजन की कथाओं के गलत साबित होने का खतरा पैदा हो गया था। इन भारतीय पौराणिक कथाओं में चार युग और करोड़ों वर्ष बीतने का उल्लेख किया गया था। इससे उनके विश्वास की नींव खतरे में पड़ गई थी।

किंतू उनके मत के श्रद्धालुओं को "इस विषय पर मर विलियम जोन्स के विभिन्न निबंध लेखों के... मौभाग्यपूर्ण आगमन" से राहत मिली। इस बार में सर विलियम जोन्स की चिंता किसी अन्य व्यक्ति में कम नहीं थी। उन्होंने 1788 में लिखा था कि ''कुछ बुद्धिमान और भले लोगों को मुसा के विवरणों की प्रमाणिकता में संदेह होने लगा है।" 'जोन्स का इस बारे में बहुत स्पप्ट विचार था कि "या तो 'जेनेसिस' के पहले ग्यारह अध्याय... सही हैं, अथवा हमारे धर्म का समूचा ताना-बाना मिथ्या है, और यह एक ऐसा निष्कर्प है, जो हममें से कोई भी निकलवाना नहीं चाहेगा।"

अपने धर्म के निष्ठावानं लोगों की बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए, कर्नल बोडन द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के बोडन आचार्य-पद की स्थापना विशेष रूप से अंग्रेजों में संस्कृत सीखने को बढावा देने के लिए की गई, ताकि "उसके देश के लोग भारतवासियों का ईसाइयों के रूप में धर्मांतरण कर सकें।" भारतीय परंपरा और धर्म को नीचा दिखाने वाली साहित्यिक कतियों के लिए पुरस्कारों का प्रलोभन दिया गया। बोडन पीठ (चेयर) का पहला अधिष्ठाता होरेस हेमैन विल्सन था। अपने द्वारा दिए गए भाषणों की शृंखला के बारे में लिखते हुए, विल्सन ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि "ये भाषण हिंदू धार्मिक प्रणालियों का सबसे जोरदार खंडन करने के लिए... जॉन म्यूर द्वारा दिए जाने वाले 200 पौंड का इनाम पाने में उम्मीदवारों की सहायता करने के लिए लिखे गए थे।"

फ्रेंड्रिक-मैक्स मूलर उन्नीसवीं शताब्दी का एक मबसे अधिक सम्मानित भारतीय विद्या-विशारद समझा जाता है। वह एक जर्मन था, लेकिन उसने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर और उसकी वित्तीय सहायता से. उसने भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने और उनकी व्याख्या करने का अति विशाल कार्य हाथ में लिया। यद्यपि उसने संस्कृत ग्रंथों के विशाल भंडार का अनुवाद करने और इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी-भाषी संसार की जानकारी में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया, लेकिन उसका दृष्टिकोण और मंतव्य कभी



भी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। वे उसके धार्मिक विश्वास और राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रभावित थे। इन दोनों बातों से भारतीय इतिहास को लिखने और उसकी व्याख्या करने का समूचा दृष्टिकोण प्रभावित हुआ।

सन् 1857 में मैक्स मूलर ने ड्यूक ऑफ आरगिल को लिखा कि "मैं 'जेनेसिस' में वर्णित सृष्टि के मृजन को बिल्कुल ऐतिहासिक मानता हूँ।" इसलिए, कालावधि के रूप में उसके पास केवल 6,000 वर्षों का, अर्थात् 4000 ई.पू. तक का समय था, जिसके भीतर सृष्टि के समूचे इतिहास को समायोजित किया जाना था। यही वह मार्गनिर्देशक सिद्धांत था, जिसके तहत विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विन्सेंट स्मिथ और अन्य लोगों ने भारतीय इतिहास लिखा।

सबसे पहले इस मामले को तय करने के लिए. विलियम जोन्स ने अपने क्षुब्ध सहयोगियों के लाभ और संतोष के लिए भारतीय कालक्रम की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा उठाया, "मैं आपके समक्ष भारतीय कालक्रम का, जो संस्कृत की पुस्तकों से निकाला गया है, संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और चूंकि मैं किसी प्रणाली से संबद्ध नहीं हूँ, इसलिए यदि मूसा संबंधी इतिहास गलत प्रमाणित होता है तो मैं उसे उसी तरह से नकार दूँगा, जिस तरह कि मैं उस पर उस स्थिति में विश्वास कर लूँगा, यदि उसकी पुष्टि असंदिग्ध साक्ष्य के आधार पर ठोस तर्क द्वारा होगी।" इस प्रकार के आश्वासनों के बावजूद, इस मामले में जोन्स के अपने बौद्धिक झुकाव का परिचय उसके पहले के अनेक लेखों से मिलता था। उदाहरण के लिए, सन् 1788 ई. में उसने लिखा था कि, "मेरे लिए (जेनेसिस की) आद्ररणीय पूस्तकों की पवित्रता पर विश्वास करना अनिवार्य है।'' सन् 1790 में जोन्स ने यह दावा करते हुए अपने शोध-कार्यों का समापन किया कि "मैंने अब से लेकर पिछले तीन हजार आठ सौ वर्पी से अधिक समय के भारतीय साम्राज्य की नींव खोज ली है," जो बिशप अशर की सृष्टि की उत्पत्ति 4004 ई. पू. तारीख की सीमाओं के भीतर है और उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह कि वह महान बाढ़ की काल-सीमा के भीतर भी आ जाती है, जो जोन्स के विचार के अनुसार 2350 ई.पू. में आई थी। जब संस्कृत साहित्य के कालक्रम का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो मैक्स मूलर के सामने भी यह कठिनाई उपस्थित हुई। अपना स्वयं का कोई आधार न होने के कारण और प्रत्येक भारतीय साक्ष्य को नकारते हुए, उसने समूचे संस्कृत साहित्य का समय मनमाने ढंग से निर्धारित कर दिया और सबसे पहली रचना, अर्थात् ऋग्वेद को 1500 ई.पू. के समय, अर्थात् एक बार फिर 'जेनेसिस' के कालक्रम की सुरक्षित सीमाओं के भीतर. लिखा गया बताया।

यूरोपीय विशेष रूप से ब्रिटेन के विद्वानों के इन प्रयासों से ईसाई धर्म और उसके निष्ठावान अनुयायियों को कुछ राहत मिली और उनके लिए यह नया दृष्टिकोण सुरक्षित बन गया। इन कृतियों, विशेषतः जोन्स की कृतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए, ट्रॉटमैन (1997 में) ने लिखा है कि "जोन्स ने वस्तुतः यह सिद्ध किया कि संस्कृत साहित्य बाइबिल का शत्रु नहीं, बल्कि उसका मित्र है, जो इतिहास के बारे में बाइबिल के कथन की पुष्टि करता है। कालक्रम के बारे में जोन्स के अनुसंधानों से स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई और उनसे इस बात की प्रभावकारी गारंटी मिली कि हिंदू धर्म की नई प्रशंसा से ईसाई धर्म को बल मिलेगा और इससे उसके (ईसाई धर्म के) उखाड़े जाने में सहायता नहीं मिलेगी।"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इस प्रकार भारतीय इतिहास की नियति अव र्डसाई धर्म की सुरक्षा और उसकी मर्जी के साथ जुड़ गई। भारतीय-विद्या के प्रमुख यूरोपीय विद्वानों के प्रयामों के परिणामां की और उनके उद्देश्यों की परिणति को उनके निजी पत्र-व्यवहार में देखा जा सकता है। मैक्स मूलर ने सैक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट के 50 खंडों के संपादन के अपने महान कार्य के बारे में अपनी पत्नी की लिखा कि ''मेरा यह संस्करण और वेदों का अनुवाद आज के वाद भारत के भाग्य और उम देश के करोड़ों लोगों की आत्माओं के विकास को वडी हद तक प्रभावित करंगा। यह उनके धर्म का मूल है और मेरा विश्वास है कि उन्हें यह दिखाना कि यह मूल क्या है, उस सवका मूलोच्छेदन करने का एकमेव मार्ग है, जो पिछले तीन हजार वर्पों के दौरान उससे उत्पन्न हुआ है।" इसके दो वर्ष बाद 1868 में मैक्स मूलर ने इयूक आफ आरगिल की, जो उस समय ब्रिटेन का भारत संबंधी मामलों का राज्य मंत्री (मेक्रेटरी ऑफ म्टेट फॉर इंडिया) था, लिखा कि, "भारत के प्राचीन धर्म का विनाश होने वाला है, और यदि ईसाई धर्म इसका स्थान नहीं लेता, तो दोप किसका होगा?"

मैक्स मूलर इस प्रकार का इतिहास लिखने वाला और भारत की भूमि से सभी भारतीय परंपराओं के म्लोच्छंदन की कामना करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। मोनियर-विलियम्स ने, जो अपने संस्कृत-अंग्रेजी और अंग्रेजी-संस्कृत शब्दकोशों के लिए विख्यात है और ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के विषय का बोडन प्रोफेसर था, 1879 में लिखा कि "...जव ब्राह्मण धर्म (हिंदू धर्म) के मुद्रुढ़ दुर्ग की दीवारों की घेराबंदी हो जाएगी, उन्हें कमजोर बना दिया जाएगा और जब अंततः ईसाई धर्म (क्रॉस) के सैनिकों द्वारा उन पर 12

आक्रमण किया जाएगा, तो ईसाइयत की ही अवश्यमेव संपूर्ण जीत होगी।"

इस प्रकार, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में भारतीय इतिहास के बारे में लिखित अधिकांश पुस्तकें 'जेनेसिस' में विश्वास दवारा आरोपित पूर्व-शर्तों मे ही मार्ग-निर्देशित थीं और उन सभी रचनाओं अथवा पुस्तकों का प्रतिवाद करने के लिए लिखी गई थीं, जिनमें भारत की महान सभ्यता और भारतीय दर्शन शास्त्र और चिंतन के रूप में भारत के अतीत की छवि प्रदर्शित की गई थी, जिससे सुप्टि और मानव जाति की उत्पत्ति का अति पुरातन काल में होने का संकेत मिलता था।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिस एक अन्य घटक से प्राचीन भारतीय इतिहास को विकृत करने में मदद मिली. वह था भारत में ब्रिटेन के माम्राज्यवादी हित। हम देखते हैं कि सन 1804 तक भारत के प्रति ब्रिटेन के रवैये में एक सुम्पप्ट परिवर्तन हो गया था। बिटिश लोगों के हाथों फ्रांसीसियों की पराजय होने और मराठों की शक्ति क्षीण होने के बाद, ब्रिटेन के लोग भारत पर अपने शासन के बार में आश्वरत हो गए थे. लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि भारत में आने वाले ब्रिटेन के नागरिक ब्राहमणवाद के प्रभाव में आ रहे थे और उनमें हीन भावना उत्पन्न हो रही थी। इस समस्या पर काबू पाने और ब्रिटिश अधिकारियों में पश्चिमी सभ्यता के बारे में श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न करने के लिए. उन्होंने एक दोहरी कार्यनीति अपनाई। सबसे पहली और संबंसे महत्त्वपूर्ण वह मृहिम थी, जो जेम्स मिल के नेतृत्व में उपयोगितावादी शाखा (यूटिलिटेरियन स्कूल) द्वारा शुरू की गई थी; जेम्स मिल ने 1806



और 1818 के वीच की अवधि में छः खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबिक वह न कभी भारत आया था और न ही उसे किसी भारतीय भाषा का जान था। इसमें उसने भारतीय इतिहास को, बिना किसी तर्क और औचित्य के. तीन भागों में विभाजित किया- पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। उसने हिंदू काल की एक अत्यंत घटिया छवि प्रस्तृत की। उसने हिंदू काल की प्रत्येक संस्था, विचार और कार्य की निंदा की और देश की सभी बुराइयों के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया। यह पुस्तक इंग्लैंड के हारलेबरी स्कूल में पाठयपुस्तक के रूप में निर्धारित की गई, जिसकी स्थापना प्रशासकों और सैनिक अधिकारियों के रूप में भारत आने वाले युवा अंग्रेजों को शिक्षा देने के लिए की गई थी। जेम्स मिल, उसके पुत्र जॉन स्ट्रअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में माम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता से बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जेम्स मिल के चरण-चिह्नों का अनुसरण करते हुए भारत में ब्रिटेन की सरकार की सेवा में, नियुक्त, वी.ए. स्मिथ नाम के एक आई.सी.एस. अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया (भारत का प्राचीन इतिहास) नामक एक पाठ्यपुस्तक तैयार की। सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में, उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी पुस्तक में लगभग एक-तिहाई भाग सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। स्मिथ का जातीय अहंकार स्पष्ट हो जाता है, जब वह लिखता है कि "हिमालय से लेकर ममुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलताएँ उजागर हो गईं, जब उनका सामना यूरोपीय कीशल

और अनुशासन से हुआ।" वी.ए. स्मिथ यह दर्शाने का प्रयत्न करता है, जैसे सिकंदर ने हिमालय से समुद्र तक संपूर्ण भारत को जीत लिया था, जबिक तथ्य यह है कि उसने केवल भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को छुआ भर था और जैसा कि हम संबंधित अध्याय में देखेंगे, यह वास्तव में एक नगण्य घटना थी। स्मिथ ने भारत को एक निरंकुश देश के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ अंग्रेजों, का शासन स्थापित होने के समय तक कभी कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। उसने लिखा है कि, "मुख्य रूप से भारत के इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमेव स्वरूप एकतंत्रीय शासन से रहा है।"

साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार, आर.एस. शर्मा ने बहुत बिढ़्या ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि "ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना।... लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या हैं अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वे ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार-सामग्री का काम दे सकते थे।... ऐसे सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ हैं।"

### राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण

एक ही साक्ष्य के बारे में मतभेदों का और उसकी अलग-अलग व्याख्या का न केवल सम्मान किया जाता है, बल्कि इसे शैक्षिक संसार के स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी समझा जाता है। लेकिन किसी के अतीत के इतिहास को विकृत करने



के बारे में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है। उन्नीसवीं शताब्दी का सुशिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास की इन मिथ्या विकृतियों को देखकर घवरा गया था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, आर.जी. भंडारकर और वी.के. राजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया । भंडारकर और राजवाडे दोनों ने महाराष्ट्र क्षेत्र के इतिहास के बारे में काम किया और उस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया।

लेकिन, इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चूनौती बीसवीं शताब्दी के पहले पच्चीस वर्पों में मिली। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार डी.आर. भंडारकर, एच.सी. रायचौधुरी, आर.सी. मजूमदार, पी.वी. काणे, ए. एस. अल्तेकर, के.पी. जायसवाल. के.ए. नीलकंठ शास्त्री. टी.वी. महालिंगम, एच.सी. राय और आर.के. मुकर्जी हैं। डी.आर. भंडारकर (1875-1950) ने पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अशोक और प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली, जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थीं। राजनीतिक विचारों और मंस्थाओं के क्षेत्र में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बडी चोट के.पी. जायसवाल (1881-1937) द्वारा पहुँचाई गई। अपनी पुस्तक हिंदू पोलिटी में, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धाराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे. और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएँ नहीं थीं। साहित्यिक और पुरालेखीय स्रोतों के उनके अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ कि भारत कोई निरंक्शतावादी देश नहीं था, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्रचार किया गया था। वंशगत राज्य-पद्धति के अलावा, भारत में ऋग्वेद के काल से ही गणतंत्रों की परंपरा थी। उन्होंने प्रमाणपूर्वक यह दर्शाया कि ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों के विपरीत: भारतीय राज्य-व्यवस्था और शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अन्य किसी भी भाग की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। उनकी पुस्तक हिंदू पोलिटी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज तक लिखी गई सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों में से एक समझी जाती है।

्एच.सी. रायचौधूरी (1892-1957) ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पूनर्निर्माण किया और वी.ए. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। आर.सी. मजूमदार को भारतीय इतिहासकारों में सबसे वरिष्ठ इतिहासकार समझा जाता है। वह बहुसर्जक लेखकों में से एक थे तथा उन्होंने भारतीय इतिहास के लगभग हर पहल पर लिखा । उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके प्रधान संपादनत्व में ग्यारह खंडों में प्रकाशित हिस्टी एंड कल्चर ऑफ दि इंडियन पीपूल एक बहुत बुड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तकमाला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के भारतीय इतिहास और सभ्यता का निरूपण एवं विवेचन किया गया है और यह एक अद्वितीय संदर्भ ग्रंथ है।



कं.ए. नीलकंठ शास्त्री (1892-1975) ने दक्षिण भारत के इतिहास की समझने में भारी योगदान दिया है। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी उनकी पुस्तकें उनकी प्रखर विदवता के अनुपम उदाहरण हैं। आर.के. मुकर्जी (1886-1964) शायद इस दृष्टि से लेखकों में एक थे कि वह कठिन से कठिन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त कर सकते थे। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैमी उनकी पस्तकों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को न केवल ठोस आधार पदान किया बल्कि उसे एक सामान्य पाठक की ममझ के योग्य बना दिया। पी.वी. काणे (1880-1972) मंस्कृत के एक महान विद्वान थे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक उनकी महान कृति, जिसके पाँच खंड हैं और जिसमें छः हजार से अधिक पृष्ठ हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है।

इन महान विद्वानों के योगदान से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धूंध को साफं करने में सहायता मिली।

#### इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा

इतिहाम लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी। इतिहास लेखन के मार्क्सवादी नमूने के अंतर्निहित अंतर्विरोधों और उसकी संपूर्ण अमफलता के वावजूद, उस पर चर्चा करना और उसके द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करना, शैक्षिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि

सभी समाज इतिहास के कम-से-कम पाँच चरणों में से गुजरते हैं— (i) आदिम साम्यवाद; (ii) दासता; (iii) सामंतवाद; (iv) फूँजीवाद; और (v) साम्यवाद।

ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ. एंजेल्स ने पिरभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। उन्होंने एफ.डब्ल्यू. हेगल और लेविस हेनरी मोर्गन के प्रति अपने बौद्धिक ऋण को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मार्क्स और एंजेल्स ने इतिहास के जिन चरणों का प्रतिपादन किया था, वे यूरोप के इतिहास के बारे में उनकी समझ पर आधारित थे। भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर चर्चा करने से पहले यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि हेगल और मार्क्स ने भारतीय इतिहास और सभ्यता के बारे में क्या कहा था।

जी.डब्ल्यू.एफ. हेगल (1770-1831) एक महान पाश्चात्य दार्शनिक था। हेगल कोई भारतीय विद्या-विशारद नहीं था और न ही उसने संस्कृत अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा सीखने का प्रयत्न किया था। उसने अनुवादों, रिपोर्टों आदि का उपयोग किया। भारतीय इतिहास के बारे में उसके लेख मुख्यतः विलियम जोन्स, जेम्स मिल और अन्य ब्रिटिश लेखकों के लेखों पर आधारित थे, भारतीय इतिहास के बारे में इन लेखकों के दृष्टिकोण पर पहले ही विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उन ब्रिटिश लेखकों की रचनाओं के सचमुच बड़े भीषण परिणाम निकले थे।

प्रारंभ में हेगल का विचार था कि भारत को सामान्य रूप से एक पूर्वी देश के रूप में दर्शनशास्त्र के इतिहास से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि हेगल को अनेक लेखों के आलोक में बड़ी अनिच्छापूर्वक यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत की अपनी एक दार्शनिक प्रणाली है और उसका इतिहास बड़ा प्राचीन है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इसे यूनान और रोम के दर्शनशास्त्र से घटिया स्तर का माना। यहाँ तक कि उसके समकालीन यूरोपीय विद्वान भी भारतीय इतिहास और दर्शन के बारे में उसके निष्कर्षों से अर्चाभत हो उठे, उन्होंने उसे "एक पश्चिमवासी के आद्यरूप" में देखा, जो पाश्चात्य विचारों को सभी चीजों का मापदंड समझता था। "इसलिए, उसे भारतीय संसार के बारे में जो कुछ भी कहना था वह नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुआ और उसका परिणाम एक व्यंग्य चित्र के रूप में निकला, जो यह दर्शाता है कि... उसने एक ऐसा कार्य हाथ में लिया था, जिसके लिए वह योग्य नहीं था..."। इन त्रुटियों के बावजूद, हेगल का प्रभाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। भारत में भी "हेगलवाद", "नवहेगलवाद" तथा "हेगलवाद-विरोध" की उल्लेखनीय परंपरा देखने को मिलती है।

इसी प्रकार, मार्क्स को भी भारत के बारे में बड़ी छिछली जानकारी थी और वह वस्तुतः जातीय पूर्वाग्रहों एवं स्वार्थों से मुक्त नहीं था। उनमें से अधिकांश जो मार्क्स को भारत के बारे में कहना था, वह समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखों में पाया जाता है। मार्क्स ने इस मामले में हेगल का अनुसरण किया। मार्क्स भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास वाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर, उसकी उपेक्षा की। उसने सन् 1853 में लिखा कि "इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था, और भारत का सपूर्ण पिछला इतिहास, यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है, जो उसने झेली हैं। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। हम जिसे इसका इतिहास .

कहते हैं, वह केवल इसके उत्तरोत्तर आक्रमणकारियों का इतिहास है, जिन्होंने इस अप्रतिरोधकारी और अपरिवर्तनशील समाज की निष्क्रियता के आधार पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे...।"

भारतीय इतिहास के प्रति हेगलवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक बहुत लंबे समय तक, कुल मिलाकर, सुषुप्त बना रहा। भारत में ब्रिटेन के शासन के दौरान इसका एक तरह से कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद, इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। मार्क्स की योजना का अनुसरण करते हुए, भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा। परिणामतः आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद और पूँजीवाद, अर्थात् मार्क्स और एंजेल्सं द्वारा प्रतिपादित इतिहास के विभिन्न चरणों को भारतीय इतिहास पर भी लागू किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा की भांति, इस विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। मार्क्स की तरह, उनका विचार है कि भारतीय साहित्य में जो कुछं भी अच्छा है, वह विजेताओं का योगदान है और इसीलिए, इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्त वंश के समय से बारहवीं शताब्दी ई. में मुसलमानों की विजय तक के काल को "सामंतवाद का युग" अर्थात् "अंध युग" कहा गया है, जिसमें हर चीज का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल-पुथलं के बावजूद इस तथाकथित अंध युग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुँमुखी विकास हुआ था। इसके अलावा, जब साहित्यिक साक्ष्य और उसके

ारतीय इतिहास लेखन

कालक्रम की बात आती है, तो मार्क्सवादी इतिहासकार अधिकतर मैक्स मूलर और ब्रिटेन के अन्य साहित्यकारों का अनुसरण करते हैं।

भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार सभी सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति-रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर बहुत जोर देते हैं। चूँकि उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता से चिढ़ है, इसलिए साधु-संतों और ऋषि-महात्माओं के प्रति उनकी अनादर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इसके बावजूद उनके लेखों से भारतीय इतिहास के उन विभिन्न पहलुओं को समझने में, जिनकी उपेक्षा की गई थी, भारी योगदान प्राप्त हुआ है।

डी:डी. कोसांबी को इस विचारधारा के अग्रदूतों में सबसे पहला व्यक्ति कहा जा सकता है। डी.आर. चानना, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र, और सतीश चंद्र भारत के कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं।

इतिहास की मार्क्सवादी योजना में मार्क्सवाद एक आदर्श दर्शन और राज्य व्यवस्था है और सोवियत संघ एक आदर्श राज्य था। सोवियत संघ के टूटने और मार्क्सवादी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लगभग तिरोभाव के बाद, मार्क्सवादी इतिहासकारों को इसके पतन के कारणों की व्याख्या करने में कठिनाई आ रही है। शायद इसी घटना के परिणामस्वरूप मार्क्सवादी इतिहास लेखन अपनी चमक-दमक खो बैठा है।

### बहु-विषयक दृष्टिकोण

पिछले दस वर्षों में पुरातत्त्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विभिन्न विषय-क्षेत्रों से विशाल मात्रा में आधारभूत जानकारी प्राप्त होने से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई रुचि उत्पन्न हुई है। बहुत-से विद्वानों ने पुराने सांचे की जंजीरों को तोड़ दिया है और वे विभिन्न विषयों से प्राप्त जानकारी के प्रकाश में प्राचीन भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। इसे बहु-विषयक दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसके उदाहरण अगले अध्यायों में देखने को मिलेंगे।

#### अध्यास

- निम्नलिखित को स्पष्ट करें : वंशानुचरित, मन्वंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग, युग, कल्प।
- 2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) इतिहास का महत्त्व
  - (ii) बहु-विषयक दृष्टिकोण
  - (iii). सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बाइबिल की अवधारणा।. -
- 3. इतिहास लेखन की भारतीय पंरपरा का वर्णन करें।
- 4. उन विदेशी यात्रियों के बारे में टिप्पणी लिखें, जिन्होंने चौथी शताब्दी ई.पू. से दसवीं शताब्दी ई. तक भारत की यात्रा की थी, और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा था?
- 5. भारत के बारे में ईसाई धर्म-प्रचारकों की वया मत था?



- 6. इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी विचारधारा और भारतीय इतिहास लिखने के बारे में उनके दृष्टिकोण का वर्णन करें।
- 7. इतिहास लेखन की राष्ट्रीय विचारधारा का वर्णन करें। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है?
- 8. इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा और भारतीय इतिहास के प्रति उसके दृष्टिकोण को परिभाषित करें।



अध्याय 3

# प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत

स्थूल रूप से, प्राचीन भारत के इतिहास के स्नोतों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली हैं साहित्यिक और दूसरी है पुरातत्त्वीय। साहित्यिक स्नोतों में वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास विविध प्रकार के स्रोत हैं। स्थूल रूप से, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है माहित्यिक और दूसरी है पुरातत्त्वीय। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अन्य साहित्य को, तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्त्व के स्थूल शीर्ष के अंतर्गत हम पुरालेखों, सिक्कों और स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्त्वीय अन्वेषणों तथा उत्खननों पर विचार कर सकते हैं, जिनसे नई जानकारी के नए-नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं।

#### साहित्यिक स्रोत

भारत के इतिहास के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य की विश्वसनीयता के बारे में बहुत वाद-विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है, और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों, जैसे जिस साहित्य के इतिहास होने का दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियाँ नहीं दी गई हैं। बहुत-से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तत्त्व सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशाविलयों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है।

वैदिक साहित्य, मुख्यतः चार वेद, अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पूर्णतः एक अलग भाषा में हैं, जिसे वैदिक भाषा कहा जा सकता है। इसकी शब्दावली के बहुत व्यापक अर्थ हैं और कई बार व्याकरणिक प्रयोगों की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न हैं। इसके उच्चारण का एक सुनिश्चित ढंग है, जिसमें किसी अक्षर-विशेष पर बल दिए जाने से अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। इसी कारण से, वेदों के उच्चारण के ढंग को सुरक्षित और संरक्षित करने की विस्तृत विधियाँ तैयार की गई हैं। धन, जटा और पाठ के अन्य प्रकारों से हम न केवल मंत्र का अर्थ निर्धारित कर सकते हैं, बिल्क उस मौलिक तान (स्वर) को सुन सकते हैं, जिनमें इनका गायन हजारों वर्ष पहले किया जाता था। इन्हीं पाठ पद्धितयों के कारण, वेदों में कोई प्रक्षेपण करना संभव नहीं है। हम वेदों में राजनीतिक इतिहास का कोई खास चिह्न नहीं ढूँढ़ सकते, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय झलक मिल सकती है।

वेदों को उपयुक्त रूप से समझने के लिए छः वेदांग तैयार किए गए थे। ये हैं : शिक्षा (स्वरविज्ञान), कल्प (कर्मकांड), व्याकरण, निरुक्त (व्युत्पत्ति विज्ञान), छंद और ज्योतिष (खगोल विज्ञान)। प्रत्येक वेदांग के बारे में विश्वसनीय साहित्य का विकास हुआ है, जो सूत्र-रूप में है। यह गद्य में अभिव्यक्ति का एक बहुत यथार्थ और सुनिश्चित रूप है, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था। संस्कृत के महान वैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी जिसके आठ अध्याय हैं, सूत्रों में लिखने की इस उत्कृष्ट कला की चरम परिणित है, जिसमें प्रत्येक अध्याय बड़ें सुनिश्चित रूप से परस्पर गुंथा हुआ है।

वेदों के अलावा, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है तथा इन्हें उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है और आरण्यक



ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चाएँ की गई हैं।

पुराण, जिनकी संख्या अठारह है, मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण हैं। ऐतिहासिक अध्ययन की पाँच शाखाएँ पुराणों की विषय-वस्तु बनाती हैं। ये हैं: (i) सर्ग (सृष्टि की उत्पत्ति), (ii) प्रतिसर्ग (सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रति विकास), (iii) मन्वंतर (समय की पुनरावृत्ति), (iv) वंश (राजाओं और ऋषियों की वंशाविलयाँ), (v) वंशानुचरित (कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ)। बाद में तीर्थों और उनके माहात्म्य के वर्णन को भी इसमें शामिल किया गया था। दो महाकाव्यों अर्थात् रामायण और महाभारत का उपयोग भी स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि इन ग्रंथों में निरंतर प्रक्षेपांश जोड़े जाते रहे हैं।

जैन और बौद्ध साहित्य प्राकृत व पालि भाषाओं में लिखा गया था। प्राकृत संस्कृत भाषा का एक रूप था और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकांशतः इसी भाषा में लिखा गया है। पालि को प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है, जिसका चलन मगध में था। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा श्रीलंका में पहुँची, जहाँ यह एक जीवित भाषा है। अशोक के शासनादेश भी इसी भाषा में हैं। चूँकि आधुनिक इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित अधिकतर राजवंशों को नकार दिया है तथा महावीर और बुद्ध को ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना है, इसलिए पौराणिक राजवंशों के केवल उन भागों को ही स्वीकार किया गया है, जिनकी अनुपूर्ति और पुष्टि बौद्ध तथा जैन साहित्य द्वारा होती है। जातक कथाओं के .नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों को भी कुछ ऐतिहासिक महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि उनका संबंध बुद्ध पूर्व-जन्मों से है। ऐसी 550 से अधिक कथाएँ हैं। जैन साहित्य में भी कुछ ऐसी सूचना शामिल है, जिससे हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सहायता मिल सकती है।

धर्मसूत्रों और स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित हैं। आधुनिक अवधारणा के रूप में इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनका संकलन 600 ई. पू. और 200 ई.पू. के बीच किया गया था। इनमें मनुस्मृति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कौटिल्प का अर्थशास्त्र, जो राज्यतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, मौर्य काल में लिखा गया था। यह पुस्तक 15 अध्यायों (अधिकरणों) में विभाजित है। विभिन्न अध्याय राज्य व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में हैं। यह प्रतीत होता है कि क़ौटिल्य द्वारा चौथी शताब्दी ई.पू. में अर्थशास्त्र का अंतिम संस्करण लिखे जाने से पहले राज्यतंत्र के बारे में लिखने और शिक्षा देने की परंपरा विद्यमान थी, क्योंकि कौटिल्य ने इस क्षेत्र के अपने पूर्ववर्ती लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट किया है। विशाखदत्त द्वारा लिखित नाटक, मुद्राराक्षस में भी समाज और संस्कृति की एक झलक देखने को मिलती है।

कालिदास का नाटक मालिवकाग्निमित्रम् पुष्यिमत्र शुंग के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है; शुंग राजवंश का उदय मौर्य वंश के बाद हुआ था। भास और शूद्रक ऐसे अन्य किव हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे थे। बाणभट्ट की कृति हर्षचरित बहुत-से ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डालती है, जिनकी जानकारी हमें अन्यथा प्राप्त न होती। वाक्पति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन



के कारनामों पर आधारित गौड़वहो नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार, बिल्हण द्वारा रचित विक्रमांकदेवचिरत में उत्तरवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमांकदेव के विजयाभियानों का वर्णन किया गया है। इसी तरह, विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई कुछ अन्य रचनाएँ हैं। इनमें प्रमुख ये हैं : जयसिंह का कुमारपालचिरत, हेमचंद्र का कुमारपालचिरत अथवा द्वयाश्रय महाकाव्य, न्यायचंद्र का हम्मीरकाव्य, पद्मगुप्त का नवसाहसांकचरित, बिल्लाल का भोजप्रबंध, चंदबरदाई का पृथ्वीराजचिरत (पथ्वीराजरासो)।

किंतु कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। ऐतिहासिक अनुसंधान के उसके विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के कारण उसे आधुनिक इतिहासकारों से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है।

संगम साहित्य में दक्षिण भारत के बहुत-से राजाओं और राजवंशों का वर्णन किया गया है। राजाश्रित कियों के समृहों द्वारा समय-समय पर रचित किवताओं के संकलनों को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य की किवताओं की कुल मिलाकर 30,000 पंक्तियाँ हैं; ये किवताएँ दो मुख्य समृहों अर्थात् पिटनेंकीलकणक्कु और पत्नुप्पात्नु में विभाजित हैं। पूर्वोंक्त समृह उत्तरोक्त समृह से पुराना है। संगम साहित्य में कई छोटी और लंबी किवताएँ शामिल हैं, जो अनेक किवयों द्वारा अपने संरक्षक राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थीं। कुछ राजाओं और घटनाओं की पृष्टि उत्कीर्ण लेखों से भी होती है। इस साहित्य में सामान्यतः चौथी शताब्दी ई. तक की घटनाओं का वर्णन है।

#### विदेशी विवरण

प्राचीन भारतीय इतिहास की हमारी बहुत-सी जानकारी के लिए हम विदेशियों के ऋणी हैं। कई विदेशी उत्कीर्ण लेखों, जैसे डेरियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस और टेसियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस और टेसियस ने अपनी जानकारी फारसी स्रोतों से प्राप्त की थीं। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टरीज में हमें भारत-फारस संबंधों के बारे में काफी जानकारी देता है। एरियन ने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में विस्तृत विवरण दिया था, जो उन लोगों की सूचना पर आधारित था, जो इस अभियान में भारत आए थे। युनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में अपने राजदूत भेजे गए थे, उनमें से कुछ के नाम ये हैं: मेगस्थनीज़, डीमेकस और डायोनीसियस। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उसने भारत के बारे में इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। मूल पुस्तक लुप्त हो गई है, लेकिन बाद के लेखकों की पुस्तकों में दिए गए उद्धरणों से हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने, जो मिस्र में जा बसा था, लगभग सन् 80 ई. में भारतीय तट की अपनी वैयक्तिक यात्रा के आधार पर *पेरीप्लस ऑफ* दि एरीथ्रियन सी नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसने भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना दी है। एक अन्य लेखक टोलेमी ने दूसरी शताब्दी ई. में भारत के बारे में एक भौगोलिक निबंध (ज्योग्राफी) लिखा था। यूनानियों दुवारा भारत के बारे में लिखित अधिकांश साहित्य गौण यानी दूसरी श्रेणी के स्रोतों पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक भूलें और परस्पर-विरोधी बातें सामने आई हैं। इसलिए " यूनानी स्रोतों का उपयोग करते समय सावधानी



बरतना जरूरी है। ये लोग इस देश की भाषा और उसके रीति-रिवाजों से अनिभन्न थे, उनकी सूचना अविश्वसनीय तथ्यों और काल्पनिक बातों से भरी पड़ी हैं। मेगस्थनीज के वृत्तांत के साथ ही सिकंदर के साथ आए लोगों के लेख लुप्त हो गए हैं और केवल बांद की कृतियों में उल्लिखित उद्धरणों के रूप में ट्रुकड़ों में उपलब्ध हैं।

चीनी यात्री समय-समय पर भारत आते रहे थे। वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। इसलिए उनके विवरणों का झुकाव कुछ हद तक बौद्ध धर्म की ओर है। चीनी परंपरा में ऐसे यात्रियों की एक लंबी सूची सुरक्षित है। इनमें से तीन यात्री प्रमुख थे जिनमें से फाहियान पाँचवीं शताब्दी ई. में भारत आया, जबकि हवेनसांग और इत्सिंग सातवीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने काफी विस्तृत विवरण दिए हैं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जा चुका है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन और उत्तर भारत के कुछ समकालीन राजाओं के बारे में बहुत अधिक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण विवरण दिया है। फाह्यान और ह्वेनसांग ने देश के बहुत से भागों की यात्रा की थी. लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म का कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया है। उदाहरण के लिए, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में किया है, जबिक अपने पुरालेखीय अभिलेखों में हर्ष ने अपने आपको शिव का भक्त बताया है, किंतु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारतीय शासक, अपने प्रजाजनों की भाँति, बहु-धार्मिक लोग थे. किसी विदेशी के लिए भ्रमित होना कठिन नहीं है।

कुछ अरबों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण छोड़े हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम अबू रिहन का है, जिसे अल-बेरूनी के नाम से जाना जाता है और यह महमूद गजनवी का समकालीन था। उसके द्वारा कही गई बातें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में उसके ज्ञान पर आधारित हैं, जो उसने साहित्य के माध्यम से अर्जित किया था। इसके लिए उसने संस्कृतं का अध्ययन किया था, किंतु उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

### पुरातत्त्वीय स्रोत

भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए पुरातत्त्वीय स्रोतों का उपयोग करना केवल दो शताब्दी पहले ही शुरू हुआ था। ये स्रोत न केवल हमारे अतीत के बारे में हमारे ज्ञान की अनुपूर्ति करते हैं, बल्कि उनसे हमें कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है, जो हमें अन्यथा नहीं मिल सकती थी। 1920 के दशक तक भी आमतौर पर यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता लगभग छठी शताब्दी ई.पू. से शुरू हुई थी। लेकिन मोहनजोदड़ो, कालिबंगन और हड़प्पा में हुई खुदाइयों से भारतीय सभ्यता की शुरुआत का समय लगभग 5000 ई.पू. तक पीछे चला गया है। वहाँ प्राप्त हुई प्रागैतिहासिक कला-वस्तुओं से पता चलता है कि यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप लगभग बीस लाख वर्ष पहले प्रारंभ हो गए थे।

हम अभिलेखशास्त्र और मुद्राशास्त्र जैसी शाखाओं से भी बहुत लाभांवित हुए हैं, जिनके बिना भारत के अतीत के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित होता। मुद्राशास्त्रीय स्रोतों के बिना हमें अधिकतर भारतीय-यूनानी, शक-पार्थियन और कुषाण राजाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त न होती। धर्म के बारे में अशोक के विचार और समुद्रगुप्त तथा अन्य राजाओं की विजय-गाथाओं के विवरण, उनके पुरालेखों के बिना अज्ञात बने रहते। उत्कीर्ण लेख : इतिहास लेखन का एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख हैं। चुंकि उत्कीर्ण लेख एक समकालीन अभिलेख (रिकार्ड) होता है, इसलिए वह क्षेपकों से मुक्त होता है। यह उसी रूप में उपलब्ध होता है, जिस रूप में उसकी रचना की गई थी और उसे पहली बार उत्कीर्ण किया गया था। वाद की अवस्था में इसमें कुछ जोड़ना लगभग असंभव होता है लेकिन भोज-पत्र, ताइ-पत्र, कागज आदि जैसी कोमल वस्तुओं पर लिखे गए अभिलेखों के बारे में यह बात सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनकी वार-बार नकल तैयार किए जाने की जरूरत होती थी, क्योंकि पुरानी पांड्लिपियाँ कालांतर में जर्जर अथवा खराव होने लगती थीं। नकल करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती थीं अथवा कई बार उनमें अपनी ओर से कुछ और वातें जोड़ दी जाती थीं। उत्कीर्ण लेखों में ऐसा करना मंभव नहीं है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखशास्त्र (एपीग्राफी) कहा जाता है।

उत्कीर्ण लेखों की लिपि से भी इतिहासकारों को कई प्रकार से सहायता मिलती है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं (सील) में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन-प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। ये लेख चार लिपियों में लेखबद्ध हैं। अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य में उसने अपने शासनादेशों के लिए अरामाइक और यूनानी लिपियों का उपयोग किया। पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया। खरोष्ठी लिपि जो भारतीय भाषाओं की वर्णमाला पद्धति के आधार पर विकसित हुई थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी।

उत्तर में उतारांचान में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसर तक फैले अशोक के शेष साम्राज्य में ब्राहमी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के बाः उत्तरवर्ती शताब्दियों के राजाओं दवारा इस निपि को अपराया गया। ब्राह्मी लिपि के बारे में र स अधिक दिलचस्प बात यह है कि इसके अलग-जनग अक्षरों को पत्येक शताब्दी में र'शोधित किया जाता रहा है और इस प्रक्रिया ं भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ, जिनमें दक्षिण की तमिल, तेलग, कन्नड और मलयालम लिपियाँ तथा उत्तर की नागरी. गुजराती और बंगला आदि लिपियाँ शामिल हैं। अलग-अलग अक्षरों के रूप में संशोधन करने से एक और लाभ भी हुआ। इससे मोटे रूप से यह पता लगाना संभव हो गया कि उत्कीर्ण लेख किस काल अथवा शताब्दी में अंकित किया गया था। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपिविद्या कहा जाता है।

किंतु समय बीतने के साथ-साथ अपनी प्राचीन लिपियों में भारतीयों की रुचि समाप्त हो गई और इसलिए वे अपने लिखित इतिहास के अधिकांश भाग को भूल गए। जब अठारहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में पुरालेखीय अध्ययन शुरू हुए तो केवल दसवीं शताब्दी ई. तक के उत्कीर्ण लेखों को ही कुछ कठिनाई के साथ पढ़ा जा सका, लेकिन इससे पहले के पुरालेखों का अर्थ लगाना आसान नहीं था। कुछ पिश्चमी विद्वानों ने बहुत पिश्चम करके और बहुत ध्यानपूर्वक वर्णों की सारणियाँ तैयार कीं, लेकिन अशोक के समय की वर्णमाला को पूरी तरह से तैयार करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिसने यह कार्य 1837 में पूरा किया। इसके बाद पुरालेखों का अध्ययन करना अपने आप में एक अलग विषय बन गया।



पुरालेखीय सामग्री के मामले में भारत विशेष रूप से समृद्ध है।

अशोक के शिलालेखों की अपने आप में एक अलग ही श्रेणी है। ये उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्ण किए गए थे, उन्हें राज्यादेश या शासनादेश कहा जाता है क्योंकि वे राजा के आदेशों अथवा उसकी इच्छा के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। उनसे अशोक की छवि और उसके व्यक्तित्व की एक झलक एक ऐसे परोपकारी राजा के रूप में मिलती है, जिसे न केवल अपनी प्रजा विलंक समूची मानव जाति के कल्याण की चिंता थी।

शिलालेखों से पता चलता है कि भारतीय-यूनानी, शक-क्षत्रप और कुषाण राजाओं ने दो अथवा तीन शताब्दियों में भारतीय नांम अपना लिया। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि वे अन्य किसी भारतीय की तरह सामाजिक और धार्मिक कल्याण के कार्य करते रहते थे।

शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो दूसरी शताब्दी ई. के मध्य में लिखा गया था, प्रांजल संस्कृत का एक प्राचीन उदाहरण समझा जाता है।

गुप्त काल से संस्कृत को एक प्रमुख स्थान मिलना शुरू हो गया था। इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का सारांश दिया गया है। इस एकमेव उत्कीर्ण लेख के अभाव में यह महान गुप्त नरेश भारत के इतिहास में अज्ञात बना रहता। गुप्त काल के अधिकतर पुरालेखों में वंशाविलयों का वर्णन है। आगे आने वाले राजवंशों में इसका प्रयोग होने लगा। वे इन लेखों में अपनी विजय तथा अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और अपने पौराणिक मूल का विवरण देते थे। चालुक्य वंश के राजा, पुलकेशिन दूवितीय ने अपने ऐहोल के शिलालेख में अपने घराने की वंशावली और उपलब्धियों का विवरण दिया है। इसी प्रकार, भोज ने अपने ग्वालियर शिलालेख में अपने पूर्वजों और उनकी उपलब्धियों का पूरा विवरण दिया है। शिलालेखों से हमें विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि जो सभी करों से मुक्त होती थी, के बारे में भी पता चलता है। इन्हें अग्रहार कहा जाता है।

सिक्के: ज्ञान की उस शाखा को, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, मुद्राशास्त्र (न्यूमिस्मेटिक्स) कहते हैं। इसे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण का दूसरा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है; पहला स्थान उत्कीर्ण लेखों का है। लाखों सिक्के प्राप्त हुए हैं और वे भारत तथा विदेशों के संग्रहालयों में संगृहीत हैं। सिक्के अधिकतर एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, जो खेतों को खोदते समय अथवा इमारतों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करते समय पाए जाते हैं। सुनियोजित उत्खननों के दौरान पाए गए सिक्कों की संख्या कम है, लेकिन वे बहुमूल्य हैं क्योंकि उनके कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को सही-सही निर्धारित किया जा सकता है।

सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत (पंचमार्क) सिक्के कहा जाता है, चाँदी और ताँबे के हैं। कुछ सोने के आहत सिक्के भी मिले हैं, लेकिन वे बड़े दुर्लभ हैं और उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके बाद भारतीय-यूनानी अथवा हिंद-यवन सिक्के हैं; ये भी चाँदी और ताँबे के हैं और कोई-कोई सोने के भी हैं। नुषाणों ने अधिकांशतः सोने और ताँबे के सिक्के चलाए थे। गुप्त सम्राटों ने अधिकतर सोने और चाँदी

. . . . . . . . . . . . . . .

के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सोने के सिक्के काफी संख्या में हैं।

पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और उन पर केवल प्रतीक अंकित हैं। प्रत्येक प्रतीक को अलग से अंकित (पंच) किया गया है, जो कई बार किसी दूसरे प्रतीक पर अंकित हो गया है। ऐसे सिक्के समूचे देश में, तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक तथा दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है।

भारतीय-यूनानी सिक्कों पर बड़ी सुंदर कलात्मक आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। उनके मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर अथवा उसकी आवक्ष आकृति वास्तविक प्रतीत होती है। सिक्कों के पृष्ठ भाग पर किसी देवता की मूर्ति अंकित होती है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें उन चालीस से अधिक भारतीय-युनानी शासकों का पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। हमें उन अनेक शक-पार्थियन राजाओं का पता चला है, जिनके बारे में हमें अन्य किसी स्रोत से कोई जानकारी न मिलती। कूषाणों ने अधिकतर सोने के सिक्के और कई ताँबें के सिक्के भी जारी किए थे, जो उत्तर भारत में बिहार तक के अधिकांश भागों में पाए गए हैं। उन पर प्रारंभ से ही भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। विम कैडफाइसिस के सिक्कों पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख महेश्वर अर्थात् शिव के भक्त के रूप में किया है। कनिष्क, हृविष्क और वसूदेव आदि सभी के सिक्कों पर यही लेख अंकित है। कूषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी (ईरानी) और यूनानी देवी-देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी-देवताओं की आकृतियाँ दर्शाई गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्कों के टंकण के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का अनुसरण किया। उन्होंने अपने सिक्कों का पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। सिक्कों के मुख भाग पर राजाओं को सिंह अथवा गैंडे का शिकार करते हुए, धनुष अथवा परशु पकड़े हुए, कोई वाद्य-यंत्र वजाते हुए अथवा अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है।

## पुरातत्त्वीय स्मारक, उत्खनन और अन्वेषण

पुरालेखीय और मुद्राशास्त्रीय स्रोतों के अलावा, ऐसे बहुत-से अन्य पुरातन अवशेष हैं, जो हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। समूचे देश में गुप्त काल से लेकर हाल के समय तक के मंदिर और मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इनसे भारतीयों के स्थापत्य और उनकी कला के इतिहास की जानकारी मिलती है। उन्होंने पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में बड़ी-बड़ी गुफाएँ खोदकर मुख्यतः चैत्य और विहार बनाए थे। चट्टानों को बाहर से काटकर विशाल मंदिर बनाए गए हैं, जैसे एल्लोरा का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम् का रथ।

खुदाई में हमें बहुत बड़ी संख्या में पत्थर, धातुओं और पकी मिट्टी की आकृतियाँ मिली हैं, जो हमें उस समय के कलात्मक क्रियाकलापों की कहानी कहती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों की खोज सर्वविदित है; इनकी खोज से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातनता दो हजार वर्ष पीछे चली गई है। कालिबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि स्थानों पर बाद में हुई खोजों से इस सभ्यता का प्रसार गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक होने का पता चलता है। 1500 ई.पू. से 600 ई.पू. तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता था, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी। 1950 के दशक से काले और लाल रंग के बर्तनों, चित्रित धसर बर्तनों वाली संस्कृतियों तथा मालवा और जोरवे की संस्कृतियों की पुरातत्त्वीय खोजों से काल-क्रम मंबंधी अंतरालों को ही नहीं. बल्कि भौगोलिक अंतरालों को भरने में भी सहायता मिली है। पुरातत्त्वीय खोजों में ही हमें अब इस बात का पता चला है कि भारतीयों ने 8.000 वर्ष पहले भेड़ों और बकरियों को पालत

पुरातत्त्वीय उत्खननों से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौसांबी, काशी (राजघाट), अयोध्या, वैशाली, बोधगया आदि नगर प्रकाश में आए हैं। कहा जाता है कि छठी शताब्दी ई.पू. में बुद्ध तक्षशिला के अलावा इनमें से बाकी सभी स्थानों पर गए थे।

प्राग-इतिहास के क्षेत्र में किए गए इन अनुसंधानों से पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियाँ बहुत पहले अर्थात् लगभग बीस लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थीं। कश्मीर और नर्मदा घाटियों में ऐसे औजार व अवशेष मिले बताए गए हैं। इसके अलावा पुरातत्त्वीय खोजों से पता चला है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा बारह हजार वर्षों से भी अधिक पुरानी है।

#### अश्यास

- निम्नलिखित को स्पष्ट करें : अभिलेखशास्त्र, मुद्राशास्त्र, उत्कीर्ण लेख, पुरातत्त्व, लिपि, पुरालिपि विद्या, उत्खनन, अन्वेषण।
- 2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

वना लिया था तथा खेती शुरू कर दी थी। इसके

अलावा, लगभग 1600 ई.पू. में लोहे का नियमित

(i) छः वेदांग।

रूप से इस्तेमाल होने लगा था।

- (ii) भारतीय इतिहास के पुरातत्त्वीय स्रोत।
- (iii) बौद्ध साहित्य।
- 3. अतीत काल के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें।
- उत्कीर्ण लेख क्या हैं? भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए वे किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं?
- अतीत के अध्ययन के लिए सिक्कों के महत्त्व के बारे में चर्चा करें।



- इतिहास के विभिन्न स्रोत देखने के लिए संग्रहालय जाएँ और उन्हें पहचानने की कोशिश
- इतिहास के विभिन्न स्रोत दर्शाने के लिए एक समुचित चित्र (कोलाज) बनाएँ।
- कुछ स्मारकों के पोस्टर तैयार करें।



(a) A series of the second of the series of the series

A CARL AND A CARL AND

अध्याय 4

# भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि

प्राचीन काल में इस समूचे भू-भाग को भारतवर्ष अथवा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था; हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है, जिसका उच्चारण पाश्चात्य लोगों द्वारा हिंदू अथवा इंदू के रूप में किया जाता है; इंडिया शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। हमारे संविधान में इसे इंडिया अर्थात् भारत कहा गया है



भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमाओं वाला एक सुनिर्धारित एवं सुपिरभाषित भू-भाग है। इस समय इस क्षेत्र में छः देश स्थित हैं : अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान और बांगला देश। प्राचीन काल में इस समूचे भू-भाग को भारतवर्ष अथवा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है, जिसका उच्चारण पाश्चात्य लोगों द्वारा हिंदू अथवा इंदू के रूप में किया जाता था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति हों है। हमारे संविधान में इसे इंडिया अर्थात् भारत कहा गया है।

इस भू-भाग के उत्तर की सीमा पर हिमालय पर्वत है, पश्चिमी और उत्तर्र-पश्चिमी सीमा पर पामीर का पठार और सुलेमान किरथर पर्वतमाला, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर अरब सागर है तथा दक्षिणी सीमाओं पर हिंद महासागर है।

भौतिक दृष्टि से इस उपमहाद्वीप का अध्ययन तीन भागों में किया जा सकता है : (i) हिमालय पर्वत; (ii) गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान; और (iii) दक्कन का पठार।

#### हिमालय पर्वत

हिमालय पर्वत पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में मयनमार तक फैला है। तिब्बत का पठार इसका उत्तरी भाग है। यह 2,400 किलोमीटर से अधिक लंबा और लगभग 250 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें लगभग 114 चोटियाँ हैं, जो 20,000 फुट से अधिक ऊँची हैं। इनमें सबसे ऊँची चोटियाँ हैं: गौरीशंकर अथवा ऐवरेस्ट (संसार की सबसे ऊँची चोटी), कंचनजंगा, धौलगिरि, नंगापर्वत और नंदादेवी। हिंदुकुश पर्वत जो पामीर के पठार से शुरू होता है, भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाता है। सफेद कोह, सुलेमान और किरथर की पर्वत मालाएँ ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती हैं। 'लेकिन आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में इस रेखा के पश्चिम में स्थित विशाल भू-भाग, हिंदुकुश के दक्षिण और पूर्व में स्थित भू-भागों की तरह ही बहुत लंबे समय तक सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत के भाग रहे।'

पूर्व की ओर पटकोई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर का पठार और खासी, गारो तथा जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। लुशाई और चिन की पहाड़ियाँ मणिपुर के दक्षिण में स्थित हैं।

हिमालय उत्तर की ओर से होने वाले विदेशी आक्रमणों को रोकने वाली एक अभेद्य दीवार के रूप में काम करता है, किंतु यह संसार के शेष भाग से बिल्कुल कटा हुआ नहीं है। इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण दर्रे (मार्ग) हैं, जिनके जरिए पश्चिमी, मध्य और उत्तरी एशिया के साथ अत्यंत प्राचीन काल से आपसी संबंध कायम रखे गए हैं। यह कहा जाता है कि 'प्रारंभिक शिवालिक काल से ही स्तनपायी पशुओं के झुंडों के आवागमन एवं प्रव्रजन के जरिए पूर्वी अफ्रीका, अरब देश, मध्य एशिया और भारत के बीच न्युनाधिक रूप से निरंतर पारस्परिक आदान-प्रदान होता रहा है।' यह भी कहा जाता है कि (भारत) में 'अलास्का, साइबेरिया और मंगोलिया के भू-सेतु मार्गों से मिस्र, अरब देश, मध्यं एशिया और दूरस्थ उत्तरी अमेरिका से भी बड़ी संख्या में चौपाया पशुओं का प्रव्रजन होता रहा है।' इन मार्गों से मनुष्यों का आवागमन भी संभव था। यह सुविदित है कि ऐतिहासिक काल में खैबर और बोलन दरों का बहुत इस्तेमाल होता रहा है। इसमें से पूर्वोक्त का इस्तेमाल





आकृति 4.1 भारत का प्राकृतिक मानचित्र



वहुन वार किया गया है और इसे भारत के प्रवेश दवार के रूप में जाना जाता है।

भारत की उत्तरी सीमा को मनुष्यों के आक्रमणों से वचाने के अलावा, हिमालय साइबेरिया की ठंडी हवाओं से भी हमारी रक्षा करता है। अत्यंत उपजाक भूमि, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण और निरंतर बहती हुई निदयों वाला सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय का वरदान है, जिसके लिए भारतीय उसकी देवता के रूप में पूजा करते हैं।

## सिंध-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान

हिमालय के दक्षिण में भारत का अति विस्तृत मैदान है, जिसकी लंबाई 3,200 किलोमीटर से अधिक और चौड़ाई लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक है। यह हिमालय से नीचे आने वाली सैकड़ों नदी-सरिताओं द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी से बना है।

हिमालय से निकलने वाली निवयों की तीन महान प्रणालियाँ हैं, जो इस विशाल मैदान को वर्ष भर निरंतर जल प्रदान करती हैं। ये हैं : सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र, किंतु इस मैदान में यमुना नदी के पश्चिम और सिंध नदी के पूर्व में स्थित एक काफी बड़े भू-भाग में आजकल कोई जल-प्रणाली नहीं है। इस भू-भाग में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य शामिल हैं। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में बहती थीं।

्रिश्च नदी तिब्बत पठार के कैलास-मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर कराकोरम पर्वत-शृंखला के बीच लगभग 1,300 किलोमीटर तक वहती है। तब इसमें गिलगित नदी आ मिलती है, फिर सिंध नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और मैदानों में पहुँच जाती है, जहाँ इसमें पाँच निदयाँ शामिल होकर पंचनद देश अथवा पंजाब का निर्माण करती हैं। पूर्व से पश्चिम तक, सिंध की ये पाँच सहायक निदयाँ हैं: सतलज (शतद्व), व्यास (विपासा), रावी (परुष्णी), चिनाब (असिक्नी) और झेलम (वितस्ता)। सबसे प्रथम उल्लिखित नदी सतलज अथवा शतद्व कभी सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, जो अब लुप्त हो गई है, लेकिन फिर सतलज ने अपना मार्ग बदल लिया है।

गंगा हिमालय से निकलने के बाद हरिद्वार के मैदानों में पहुँचती है और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्यों में से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसके पश्चिम में यमुना नदी बहती है। यह भी हिमालय से निकलती है। यमुना और गंगा का इलाहाबाद में संगम होने से पहले, विंध्य पर्वत से निकलने वाली कुछ नदियाँ; जैसे-चंबल, बेतवा और केन नदियाँ यमुना में मिल जाती हैं। विंध्य की एक और महान नदी सोन बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में जा मिलती है। हिमालय की ओर से गोमती, सरयू, गंडक और कोसी नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में गंगा नदी में मिल जाती हैं। अपने अंतिम छोर पर पहुँचकर गंगा कई धाराओं में बँटकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। मुख्य धारा को भागीरथी अथवा हुगली कहा जाता है, जिसके किनारों पर मुर्शिदाबाद, हुगली और कोलकाता नगर स्थित हैं। गंगा के सबसे पूर्वी मुख को पद्मा कहा जाता है।

महान ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलास में स्थित मानसरोवर झील के पूर्वी भाग से निकलती है, तिब्बत के पठार पर त्सांगपों के नाम से बहती है। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। बाद में दिहांग और लुहित नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और उन्हें ब्रह्मपुत्र अथवा लौहित्य कहा जाता है। असम और बंगाल में से बहती हुई, यह गंगा के अंतिम पूर्वी मुहाने अर्थात् पद्मा के साथ मिल जाती है लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, एक अन्य बड़ी नदी, मेघना इसमें मिल जाती है। इस प्रकार जो डेल्टा बनता है, यह बंगाल का एक सबसे अधिक उपजाऊ भाग है और उसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है।

#### दक्कन का पठार और मध्य भारत

प्रायद्वीपीय भारत. का अध्ययन दो अलग-अलग भागों के अंतर्गत किया जा सकता है। विध्य और सतपुड़ा की पर्वत शृंखलाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर एक-दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। इन दोनों के बीच नर्मदा नदी बहती है, जो अरब सागर की ओर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली केवल एक अन्य नदी ताप्ती है, जो सतपुड़ा के कुछ दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीप की अन्य सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है। पठार का उत्तरी भाग, जिसे विध्य-सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा अलग किया गया है, मध्य भारत का पठार कहलाता है, जबिक दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहते हैं।

#### मध्य भारत का पठार

मध्य भारत का पठार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। भारत का विशाल मरुस्थल जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत है, जो नर्मदा की ओर अर्थात दक्षिण की ओर से सहसा ऊँचा उठ जाता है. वह उत्तर में ढलान के रूप में है। मालवा का पठार बंदेलखंड और बघेलखंड की उच्चसम भूमि (टेबल लैंड) इसके भाग हैं। इसके परिणामस्वरूप इस ओर की सारी नदियाँ उत्तर अथवा उत्तर-पूर्व की ओर बहती हैं और यमुना तथा गंगा में जा मिलती हैं। विंध्य का पूर्वी भाग, जिसे कैमूर शृंखला कहा जाता है, लगभग बनारस के दक्षिण तक फैला हुआ है और गंगा के समानांतर राजमहल पहाडियों तक उसका विस्तार है। गंगा और राजमहल के बीच पश्चिम में चुनार (अर्थात् उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर) से पूर्व में तेलियागढी तक एक संकरा मार्ग है। यही महापथ पश्चिमी और पूर्वी भारत को आपस में मिलाता है। सैनिक़ दृष्टिकोण से इसके सामरिक महत्त्व को पूरी तरह से समझा गया था, इसीलिए पूर्व में रोहतास और चुनार के पहाड़ी दुर्गों तथा पश्चिम में कालिंजर और ग्वालियर के दुर्गों का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि शाहाबाद और तेलियागढी के दर्रे, जो एक-दूसरे से सिर्फ पाँच किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में काम आते थे।

पठार और थार मरुस्थल के पश्चिम की ओर गुजरात की उपजाऊ निम्नभूमि स्थित है, जिसमें कई कम ऊँची पहाड़ियाँ हैं और जिसकी सिंचाई माही, साबरमती द्वारा और नर्मदा तथा ताप्ती की निचली शाखाओं द्वारा होती है। काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ का रण दलदल वाला क्षेत्र है, जो गर्मियों में सूखा रहता है।

#### दवकन का पठार

जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, दक्कन के पठार की सतह पश्चिम से पूर्व की ओर ढालू है। पश्चिम की



ओर ऊँची खड़ी चट्टानों की शृंखला है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और इसके तथा समुद्र के बीच एक संकरी मैदानी पट्टी है। इस शृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जिनकी ऊँचाई 3,000 फुट तक है। यह पठार दिक्षण में मैसूर क्षेत्र में लगभग 2,000 फुट ऊँचा है और हैदराबाद में इसकी ऊँचाई इसके लगभग आधे के बराबर है। पूर्वी घाटों में जिनमें कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों के समूह शामिल हैं, कई खाली स्थान हैं, जिनसे होकर बहुत-सी प्रायद्वीपीय निदयाँ बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। दिक्षण की ओर जाने वाली पहाड़ियाँ, जो समुद्र से धीरे-धीरे दूर होती जाती हैं, पम में नीलगिरि के पास पश्चिमी घाटों के साथ मिल जाती हैं। पूर्वी घाट और समुद्र के बीच का मैदान पश्चिमी घाट के मैदान से अधिक चौडा है।

नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उनमें से अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पठार के चौड़ाई वाले पूरे भाग को पार करके बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। महानदी एक चौड़े मैदान का निर्माण करती है, जिसे उत्तर-पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। यह नदी समुद्र में मिलने से पहले उड़ीसा से होकर गुजरती है। गोदावरी और उसकी सहायक निदयों की घाटी में उत्तर की ओर एक बहुत बड़ा समतल मैदान है, लेकिन पूर्व में समुद्र से मिलने से पहले यह संकरा हो जाता है। आगे दक्षिण में कृष्णा नदी, तुंगभद्रा जैसी अपनी सहायक नदियों के साथ, दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। इसके और आगे दक्षिण में कावेरी और उसकी सहायक नदियों से एक अन्य महत्त्वपूर्ण नदी प्रणाली का निर्माण होता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि ये निदयाँ उत्तर की निदयों से भिन्न हैं। हिमालय जैसे जल के बारहमासी स्रोत के नं होने के कारण, ये दक्षिणी निदयाँ गरमी के मौसम में अधिकतर सूखी रहती हैं और इसलिए ये सिंचाई और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए कम उपयोगी हैं।

#### तदवर्ती क्षेत्र

तटवर्ती उपजाऊ मैदान बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे समुद्री क्रियाकलापों और व्यापार के अवसर भी मिलते हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, जबिक दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ पर बड़ी निदयाँ नहीं हैं, किंतु छोटी निदयाँ संचार और सिंचाई के सरल साधन का काम देती हैं। कोंकण क्षेत्र में और मालाबार में भी कुछ अच्छे बंदरगाह हैं। दूसरी ओर पूर्वी तट पर कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं, लेकिन ऐतिहासिक काल में समुद्री गतिविधियों के फलस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अधिक धनिष्ठ और लाभदायक संबंध स्थापित हुए।

प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को केप कोमारिन अथवा कन्याकुमारी अंतद्वीप कहा जाता है। इसके दक्षिण-पूर्व में श्रीलंका का द्वीप है, हालांकि यह भारत का अभिन्न भाग नहीं है, लेकिन यह भारत के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहा है। यह छोटे-छोटे द्वीपों, मूंगे की चट्टानों और छिछले जल की एक शृंखला के द्वारा भारत से जुड़ा है जिसे आदम का पुल नाम दिया गया है। आम के आकार के इस श्रीलंका द्वीप को प्राचीन काल में तार पर्णि के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत के तांब्रपर्णी शब्द का विगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत शब्द तांत्रपर्णी का अर्थ है, तांबूल अथवा पान के पत्ते के आकार वाला। इसे सिंहलदुवीप के नाम से भी जाना जाता था।

#### जलवायु

भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः उष्णकिटवंध में स्थित है। ऊँचे हिमालय पर्वत द्वारा भारत को साइवेरिया से आने वाली उत्तरध्रुवीय ठंडी हवाओं से सुरक्षित बनाए जाने के कारण, यहाँ की जलवायु लगभग पूरे वर्ष काफी गर्म रहती है। यहाँ दो-दो महीने की छः नियमित ऋतुएँ होती हैं और चार-चार महीनों के तीन मौसम होते हैं। मोटे तौर पर मार्च से जून तक गर्मी का मौसम होता है, उन दिनों कुछ क्षेत्रों में तापमान 48°C तक चला जाता है। इसके बाद जुलाई से अक्तूबर तक चार महीने के लिए बरसात का मौसम आता है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून देश भर में भिन्न-भिन्न मात्रा में वर्षा लाता है।

भारत में गंगा के मैदान में वार्षिक वर्षापात की मात्रा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है। सिंध क्षेत्र के उत्तरी भाग और गंगा के समूचे मैदान में प्रतिवर्ष कुल मिलाकर 100-200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में 200-400 सेंटीमीटर अथवा उससे भी अधिक वर्षा होती है। आधुनिक काल में सिंध और गुजरात के कुछ भागों सहित हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में कम वर्षा होती है, लेकिन इस बात के साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती थी। और हड़प्पा की सभ्यता इसी क्षेत्र में फली-फूली थी।

भारत के एक काफी बड़े भाग में दक्षिण-पश्चिमी मानूसन वर्षा लाता है, जो खरीफ की फसलों के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार, सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, उससे वर्ष की दूसरी फसल पैदा होती है, जिसे रबी की फसल कहा जाता है। चावल की खेती गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में और पूर्वी तट पर तमिलनाड़ तक की जाती है। देश के पश्चिमी भाग और अधिकांश अन्य भागों में गेहूँ और जौ रबी की प्रमुख फसलें हैं।

तीसरा मौसम सर्दी का होता है, जब तापमान 5°C अथवा इससे भी कम हो जाता है। लेकिन हिमालय पार के उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में इसे गरम ही समझा जाना चाहिए।

इस प्रकार, भारत असंख्य किस्मों की विविधतापूर्ण वनस्पतियों वाला और अनुकूल मौसमों की नियमित शृंखला वाला देश है। यह एक ऐसा देश है, जो मानव आवास के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मध्य एशिया अथवा यूरोप जैसे विश्व के अन्य किसी भाग की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या में चरम सीमा तक वृद्धि होने और बाहर से अति विशाल संख्या में लोगों द्वारा यहाँ आकर बस जाने के लिए सबसे अधिक अनुकुल परिस्थितियाँ रही हैं।

## प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित भारत का भूगोल

प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष, अर्थात् भरतों की भूमि के नाम से जाना जाता था, जिसके उत्तर की सीमा पर हिमालय पर्वत और दक्षिण में समुद्र था। यह जंबूद्वीप का दक्षिण भाग था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को 'इंडिया' का जाम सबसे पहले हखामनी ईरानी लोगों द्वारा दिया गया था। पारसियों के पवित्र ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता में सरस्वती की सात निदयों (अथवा सरस्वती की पाँच धाराओं सहित गंगा और यमुना) के क्षेत्र का उल्लेख



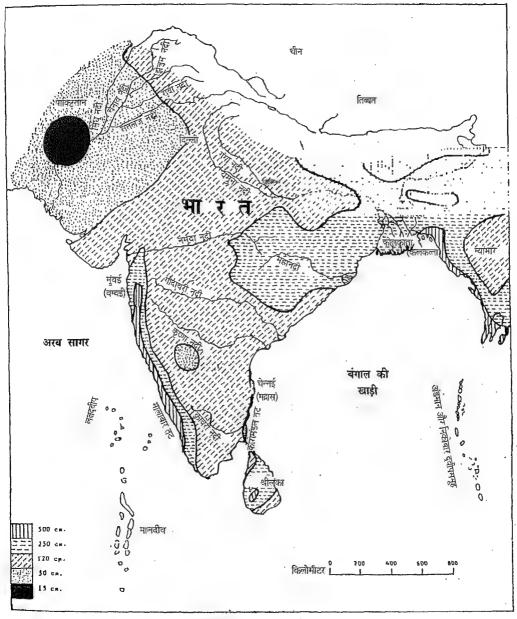

आकृति 4.2 वार्षिक वर्षापात क्षेत्र



करते हुए 'सप्त सिंधु' शब्द का उपयोग किया गया है। यूनानियों ने बाद में यह शब्द ईरानियों (पर्शियनों) से उधार लेकर सिंधु नदी को 'इंडोस' के नाम से पुकारा। पर्शियनों की पुस्तक मेहरे याश्त और यास्ना में हम देखते हैं कि हफ्त हेंदु के स्थान पर वस्तुतः हिंदू शब्द का उपयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंडस (सिंधु नदीं) के क्षेत्र के आगे के प्रदेश तक था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार, हेरोडोटस, ने 'इंडोस' शब्द का प्रयोग पर्शियन साम्राज्य की 'क्षत्रपी' के लिए किया था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू कर दिया गया।

ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर, चीनियों ने भारत के लिए तिएन-चू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ह्वेनसांग के बाद वहाँ पर यिन-तू शब्द का चलन हो गया। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, ठिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस, और चीनी में तिएन-चू, ये सभी शब्द सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार भरत के वंशज भारतीय अथवा हिंदुओं के नाम से जाने जाने लगे। ईस्सिंग कहता है कि "हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजातियों द्वारा किया जाता है, और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते।"

एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की रचना (अष्टाध्यायी) में पाया जाता है। पाणिनी का समय छठी शताब्दी ई.पू. माना जाता है। तब भारत नाम का जनपद कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक जनपद था। ये सभी जनपद उत्तरी भारत में थे। बाद में बौद्ध साहित्य में प्राचीन सप्त-सिंध के अनुरूप सात भारत प्रदेशों (सप्त-भरतों) का उल्लेख है। आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र, भारत के ऐसे अन्य नाम थे. जिनका उल्लेख ईत्सिंग ने किया था। आर्यावर्त भी एक अन्य प्राचीन नाम था, जो पतंजलि के समय (150 ई.प.) हिमालय और परियात्रक के बीच स्थित भारत के उत्तरी भाग को अथवा विंध्य के पश्चिमी भाग को दिया गया था। इसकी पश्चिमी सीमा पर आदर्शावली अथवा अरावली और पूर्वी सीमा पर कालकवन अथवा राजमहल पहाड़ियाँ थीं। पुराणों में भारतवर्ष शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है, "वह देश जो समुद्र (अर्थात् हिंद महासागर) के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों (हिमालय) के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर सात मुख्य पर्वत शृंखलाएँ हैं, अर्थात् महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमत्, ऋक्ष (गोंडवाना के पहाड़), विंध्य और परियात्र (अरावली तक पश्चिमी विंध्य पर्वत श्रेणियाँ), जहाँ भरत के वंशज रहते हैं। और जिसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन (आयोनियन अथवा यूनानी) रहते हैं, और इसके अपने लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र (अर्थात् हिंद्) हैं।"

लेकिन भारतवर्ष नाम, इंडिया शब्द की तरह, केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है। इसका एक ऐतिहासिक महत्त्व है, जो ऋग्वेद के भरतों के देश का संकेत देता है। यह उनके प्रेम और सेवा की गंभीर भावनाओं का प्रतीक है, जैसा कि उनके साहित्य में अभिव्यक्त किया गया है। हिंदुओं की नित्यप्रति की साधारण प्रार्थना में एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मातृभूमि की छवि का स्मरण उन सात पवित्र निदयों— गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के देश के रूप में करे, जिनके अंतर्गत उसका सारा क्षेत्र शामिल है, और उसकी पूजा करे। एक अन्य



प्रार्थना में इस भूमि का स्मरण सात पुरियों (पवित्र नगरों) अयोध्या, मधुरा, माया (आधुनिक हरिद्वार), काशी. कांची (कांजीवरम), अवंतिका (उज्जैन), दवारावती (द्वारका) के देश के रूप में किया गया है: ये नगर भारत के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रार्थनाओं की भावना को हिंदओं की तीर्थ यात्रा की विशिष्ट परंपरा द्वारा और बलवती बनाया गया है। इस पंरपरा के अनुसार प्रत्येक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन-काल में अपनी धार्मिक आस्था से संबंधित पवित्र स्थलों (तीर्थों) के दर्शन करे। हिंदुओं के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय; जैसे - वैष्णव, शैव अथवा शाक्त और अन्य संप्रदायों के तीर्थों की अपनी सूचियाँ हैं और ये तीर्थ समूचे भारत के कोने-कोने में स्थित हैं. किसी एक प्रांत तक सीमित नहीं हैं। सारे संप्रदाय एक मत से अपने-अपने अनुयायियों से आग्रह करते हैं कि भारत के दूर-दूर स्थानों पर स्थित अपने विभिन्न तीर्थ-स्थलों की यात्रा करें: इस प्रकार उनमें अपनी सबकी मातभूमि के बारे में जीवंत भावना उत्पन्न होती है। शंकराचार्य ने इसी भावना से प्रेरित होकर देश के चार छोरों पर चार मठ स्थापित किए थे, अर्थात् उत्तर में (हिमालय में बदरी-केदार के निकट) ज्योतिर्मठ, पश्चिम में. दुवारका में शारदामठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ और मैसूर में शृंगेरी मठ। इस प्रकार, हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ राष्ट्रीयता के सहायक हैं. विरोधी नहीं। भागवत पुराण अथवा मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में देश भक्ति की भावना से ओत-प्रोत अंश पाए जाते हैं. जिसमें भारतवर्ष को देवताओं द्वारा निर्मित भूमि (देवनिर्मित स्थानम्) बताया गया है और कहा गया है कि देवता भी पृथ्वी के इस स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जिससे कि

उन्हें यहाँ के वातावरण से आध्यात्मिक तृप्ति मिल सके और इन सबमें सर्वोपिर कथन है— "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी", अर्थात् माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं!

इन सभी प्रार्थनाओं और उद्धरणों से पता चलता है कि हिंदुओं ने देशभिक्त को धर्म में एक उच्च स्थान दिया है। एक सुप्रतिष्ठित ब्रिटिश आलोचक के शब्दों में, "हिंदू भारत को न केवल एक राजनीतिक इकाई, स्वाभाविक रूप से प्रभुसत्ता की एक वस्तु मानता है— चाहे वह प्रभुसत्ता किसी की भी—चाहे अंग्रेजों, मुसलमानों या हिंदुओं की हो बल्कि मातृदेवी के मंदिर की तरह अपनी संस्कृति का मूर्त रूप समझता है... उसने भारत को अपनी संस्कृति का प्रतीक बना लिया है, उसने इसमें अपनी आत्मा को स्वयं अपने आपको आत्मसात् कर दिया है। उसकी चेतना में यह देश उसका अपना ही बृहत्तर रूप है।"

किंतु धर्म के अलावा प्राचीन हिंदुओं के राजनीतिक अनुभवों ने भी मातुभूमि की उनकी इस अवधारणा को बल प्रदान किया है। किसी देश की एकता को तभी आसानी से हृदयंगम किया जा सकता है. यदि वह किसी एक ही राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में हो। प्राचीन हिंदू बहुत प्राचीन काल से इस आदर्श से और प्रभुसत्ता की इस संस्था से सुपरिचित थे। एकराट्, सम्राट्, राजाधिराज अथवा सार्वभौम जैसे मंहत्त्वपूर्ण वैदिक शब्दों, और राजसूय, वाजपेय अथवा अश्वमेध जैसे वैदिक अनुष्ठानों से इस बात का संकेत मिलता है। ये यज्ञ उस राजा द्वारा किए जाते थे, जो अपनी दिग्विजय द्वारा अपने आपको राजाधिराज बना लेता था। कुछ वैदिक रचनाओं और बाद की कुछ कृतियों; जैसे— महाभारत अथवा पुराणों में ऐसे महान राजाओं अथवा सम्राटों की स्चियाँ भी दी गई हैं। इन प्रागैतिहासिक सम्राटों के

riig

अलावा, ऐतिहासिक काल में भी ऐसे सम्राट हुए हैं; जैसे— चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष और मिहिर भोज, तथा बाद के काल में अकबर और औरंगजेव। कुछ राजाओं ने अपनी परमोच्च प्रभुसत्ता की घोषणास्वरूप अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जैसे पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, आदित्यसेन और पुलकेशिन्-प्रथम। इस प्रकार परमोच्च प्रभुसत्ता की संस्था का भारत में लंबा इतिहास है।

## भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव

भौगोलिक विशेषताएँ कई पहलुओं से मनुष्य के क्रियाकलापों और प्रकृति तथा अन्य मानव-समूहों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करती हैं। पहाडियों, पर्वतों और नदियों आदि के प्राकृतिक अवरोधों से उसे एक भौगोलिक इकाई और उसके अपनत्व की अनुभृति होती है। वह अपने परिवेश के अनुसार अपनी आदतों और सोचने के तरीके का विकास करता है। हमने देखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल देश है जिसके उत्तर में हिमालय और शेष तीन दिशाओं में समुद्रतटीय सीमाओं के रूप में मुनिर्धारित प्राकृतिक अवरोध हैं। इससे यहाँ रहने वाले लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होती है, वे इसे अपनी मात्रभूमि मानते हैं। इसकी विशालता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि पूरे यूरोप में से भूतपूर्व सोवियत संघ को निकाल दिया जाए तो शेष यूरोप लगभग भारत के बराबर होगा। यूरोप में अनेक राष्ट्र हैं, जिनका अपना इतिहास है, अपनी परंपरा, भाषा आदि हैं। इसके विपरीत, हालांकि भारत में भी हमेशा बहुत-से राज्य रहे हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक और सामाजिक ढाँचा, मोटे तौर पर हमेशा एक-जैसा रहा है। संस्कृत स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ, सबसे सम्मानित भाषा रही है। राज्यों का प्रशासन और शासन विधि-पुस्तकों के आधार पर किया जाता था, जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। उपासना-स्थल और तीर्थस्थान समूचे देश में बिखरे पड़े हैं। ये सांस्कृतिक बंधन भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करते हैं।

इसके साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्रीय विविधताएँ भी हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें विशिष्ट क्षेत्रीय भावना और सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं। इन अलग-अलग इकाइयों से विशाल राज्यों. साम्राज्यों का उदय हुआ और समय पाकर वे दुर्बल हो गए उनका स्थान अन्य इकाइयों ने ले लिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परस्पर-क्रिया, प्रतिक्रिया करने वाली केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की शक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में, एकीकरण और विघटन की शक्तियाँ हमेशा सक्रिय रही हैं. लेकिन यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि राज्य-व्यवस्था की भारतीय पद्धति में विजय की चक्रवर्ती अवधारणा को स्वीकार किया गया था. जिसके अनुसार प्रत्येक राजा को समूचे देश का शासन करने की आकांक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार साम्राज्यों का पतन होता रहा और फिर नए साम्राज्यों का उदय होता रहा, किंतू यह परंपरा जारी रही। यहाँ तक कि उत्तर-पश्चिम के प्रारंभिक विजेता; जैसे-भारतीय-यूनानियों, शक-पहलवों, कुषाणों आदि ने राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना की लेकिन वे राज्य-व्यवस्था के भारतीय आदर्शों को अपनाने की अपनी तीव्र अभिलाषा को और भारतीय समाज की मुख्य धारा में स्वयं को सम्मिलित करने की अपनी इच्छा को प्रकट करने में कभी नहीं चूके।

पूर्व काल में भी राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद इन क्षेत्रों ने अपनी अलग पहचान को बनाए रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत-से अन्य राज्यों के साथ-साथ, उत्तर में कोसल, मगध, गौड़, वंग, अवंति, लाट और सौराष्ट्र, दक्षिण में किलग, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चेर, चोल और पांड्य के प्राचीन राज्यों को शाश्वत जीवन प्राप्त था। साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता रहा, वे बार-बार एक-दूसरे के साथ भिड़ते रहे, किंतु इन राज्यों ने विभिन्न नामों और विभिन्न राजवंशों के अंतर्गत इतिहास की लगभग संपूर्ण अविध में अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा।

भारत के तीन ओर एक लंबी तट-रेखा है। यहाँ रहने वाले लोग समुद्री गतिविधियों में निष्णात थे। उनके दोनों ओर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। दक्षिण में चोल राजवंश के अलावा अन्य किसी राजवंश ने समुद्रपार की किसी भूमि को जीतने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह कोई स्थायी कोशिश नहीं थी। इसके विपरीत हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञात संसार के बहुत-सें भागों में फैल गए थे, लेकिन दिक्षण-पूर्वी एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में उन्होंने स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा। ऐसा किसी राज्य के प्रयास से नहीं, अपितु व्यापारियों और राजकुमारों के वैयक्तिक प्रयासों से हुआ था। यहाँ जान लेना चाहिए कि ये प्रयास यूरोपीय उपनिवेशवादियों के प्रयासों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे। भारतीयों ने कभी भी नरसंहार अथवा अत्याचारपूर्ण दमन की कोशिश नहीं की। उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किए और उसी भूमि के भाग बन गए। उन्होंने उन्हें अपना धर्म और भूगोल प्रदान किया, लेकिन उनके धर्म और दर्शन को भी आत्मसात् कर लिया।

इस प्रकार, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं ने न केवल इसके इतिहास और इसकी संस्कृति को बल्कि यहाँ के लोगों की मानसिकता और चिंतन को भी आकार दिया है।

#### अभ्यास

- निम्नलिखित के अर्थ स्पष्ट करें : आर्यावर्त, पंचनद देश, रबी और खरीफ की फसलें।
- 2. भारत की भौतिक विशेषताओं का विवेचन करें।
- 3. भारत की जलवायु का वर्णन करें।
- 4. प्राचीन साहित्य में वर्णित भारत के भूगोल पर चर्चा करें।
- ये भौगोलिक विशेषताएँ इतिहास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं?

करने के लिए कार्य

भारत का मानचित्र तैयार करें और उसमें महत्त्वपूर्ण नदियों को दिखाएँ।

ं राज र १९ ६६ करों कर वास र आधारण कुरार तो भवत के ताल मण्डीतील वा ही से एक के लाई ही पा पत The control of a six of a single and a single form and there are the significant special state since with significant

Compared to react a ta

er for the transfer 111 1 112 1 A 21 B . . / 4 11 Jan 1 ... 12 South the first the track of your 1 + + 1, 2 + 1 6-16-20-3-60 دران جو جانو فران 131 151 1 33 4102,41 -80 11 1 Francisco.

F 160 14 70 18



tions have been an even about the sea year care one all which may at the evid sea month भारति केत्र के अंदर्भ के तैयानों के पत्न जाना ने ।

The astronomy of the control of the man had a place of the control of the control

भी र इस महान्या कर है। भी दर्शनी संक्रियेष

र प्राप्त है। है के कि पूर्वक, है जो पोर्क्स है। जीनावार पान ने जेंद्र के समावार पर के ने का शास्त्रक ाण हेल्या रहता है। एक रहेता है। एक बार के बाद के बाद की हैं कि लोगाना के एक एकर प्राप्त की अवसी the sign of the contract of appealing by a first first the without he washing of the client mainst ें में दे के देशत को अन्य अंदर देश है करने हैं के बार केंद्र की स्था साथ के दूसर देशने अन्योत देश है है है है है

ું કે તુક છે. શાક કરેલા કરે હતી કે પણ કેલાકાંબને કન્યું કોઈ એ ફાય માના દેશફ શાધીમાં તો તેક જાની તાલું માળતા બીક પ્રાપ્ત ार के का राज्य है के हैं के होते के इस मालिए हैं देश में कहा है कि का का मानिए हैं है। के हिस

. बर्ग ५ राज वर्जी रह ५५% वर्जा ५०% १ र १ दुवारीज ५५ में जो पूरत ५५% में अनुसार में अपने समय व भवता दीन प्रतिक नाव में का मान भी नीमन पूर्व ा के हैं है जा रेजार अपने अर्जी के सम्बद्धी के कहा भी के देख में का एक्से किया है जो कि जान के कि समें आहे जा सम्बद्ध के नाम र व नहें हैं। यह के वह व नाम है जान पहुंच में

in dequal or 111. 4 र करका है। उन्हों के कि कहा, अपने देखन का पुनन के रामा एक मान जान है जा कर अपने के सहस्र का मेर और बार्टीका असाद के **प्र**कृत ्रात्र जिल्लाको स्थाप । प्राप्त कर्म विकास । अस्ति अस्ति स्थाप अस्ति अस्ति स्थाप स्थाप स्थापन स्थापन स्थापन स्

and fitter I be का गान न का न के लिहिस का तर का के नहीं में का नहीं dest विद्रोत एक में पूर्वत राज्य राज्य सामिता चुट अंशान कर उत्पाद करीय ैं , राज्य अनुवाल रचता अस्ता क्रियों सानेगर के पान वे व प्राप्त ही लगा आ कर एकोर रहा है। एक न एक एक विकास की सामान 9.06.9 तर जन्म के रह है जो अपने से स्वानित के रहते हैं। इस के कार के कर है कर मेंचे के मही एक एक्टर है , इस बेक्स का राम्हा एक है। बहारा प्रकार पूर्व का

पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी चीजी के बीच के संबंध की नन जन कर नहीं बढ़िया तरीका यह है कि हम यह कल्पना करें कि उसकी उम्र 46 वर्षों की है। और जब हम उसका इतिहास लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमें उसके जीवन के पहले सात वर्षी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद के बेचपन के कार्यों के क्त कर है भी कर है। यह के एक एक देन के एक किए के किए के किए के किए के किए के के के किए के किए के किए के किए की साम ीं है है है के में के के ले हैं के ले के ले हमें है के रोजा के हैं है के लेकिन के मान के मान के मान के मान है जो है जो ने मानकिए प्रकार मान सुन्ने का को कि जिल्लाक है। के के उनके एक अने हैंका के अनीका को से जुन का नाई में सुन्दा कर प्रमुख में में का प्रमुख का अनीका काम सामग्री ्र के अन्य अन्तर के प्रति के अन्य के प्रभाव के दें कि कि कि अपने के अपने के अपने के कि से से से से से के अपने के स्वाद के अपने के साम क ्रम् । भिन्न १९ स. १८ १६ मुच्या १९ ८० वर्षे १८६६ १४ स्थित के जीव लाव दक्षे भारत पश्चिम की प्रकार के देखेल का को किया था। लीवून पार्म ने प्रकार ं राहे का हु कर गाँउ का प्रवास का है। वह का का अब में अभिने अने का का तुन भूम कारिया प्रकार का रहा उस अभी हात है कि . १९८१ है । इस १९८१ है एक एक कि सार कार कार कार एक एक कार कार्य के प्राप्त कर बार्व का विदेश पूर्व समय के सम्भ समय का दूसर 

दस वर्ष का समय आधुनिक विज्ञान में और किसी मनुष्य के जीवन में एक लंबा काल है, लेकिन हमारे पृथ्वी ग्रह के मामले में दस वर्ष का समय लगभग शून्य के बराबर है। इतने समय में तो उन चट्टानों की मोटाई में, जो छिछले समुद्र तल में मिट्टी के जमा होने से बढ़ती है, एक इंच के दसवें भाग के बराबर वृद्धि भी बड़ी मुश्किल से होती है। हम में से केवल सर्वाधिक तीक्ष्ण दृष्टि वाला व्यक्ति ही देख पाता है कि उसके जीवनकाल में, पृथ्वी के सबसे अधिक सिक्रिय क्षेत्रों को छोड़कर उसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं।

जीवाश्मों और चट्टानों की परमाण्विक संरचना की सूक्ष्मताओं की जाँच करके, भू-वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं की तारीखें, कुछ विश्वास के साथ निश्चित कर सकता है। अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4,600 मिलियन वर्ष (यानी 460 करोड़ वर्ष) है, अतः यदि हम अपनी जानी-पहचानी चीजों के साथ उसकी तुलना करेंगे तो वह बहुत ही अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त होगी।

## पृथ्वी की आयु

प्रस्तावना

पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी चीजों के बीच के संबंध को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम कल्पना करें कि पृथ्वी की आयु 46 वर्ष की है और जब हम उसका इतिहास लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमें उसके जीवन के पहले सात वर्षों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद के बचपन के कार्यों को पुरानी चट्टानों में देखा जा सकता है (देखिए सारणी 1)।

हम आज पृथ्वी पर, ज़ीवन-तत्त्व सहित जो भी दृश्यप्रपंच देखते हैं, उसमें से अधिकांश की उत्पत्ति उसके जीवन के अंतिम छः वर्षों (अर्थात् 60 करोड़ वर्षों) में हुई है। पृथ्वी अपने जीवन के मध्य काल में पल्लवित-पृष्पित हुई। उसकी लगभग 42 वर्षों की आयु तक उसके महाद्वीप जीवन से लगभग शून्य थे और उसके 45 वर्षों के होने तक, अर्थात् लगभग एक वर्ष पहले तक, उस पर पुष्पों वाले पौधे प्रकट नहीं हुए थे। लगभग उसी समय डाइनोसीर जैसे विशालकाय सरीसृप अस्तित्व में आए और उसी समय इस विराट महाद्वीप के विखंडन की प्रक्रिया भी चल रही थी।

आठ महीने पहले डाइनोसीरों का अंत हो गया और उनका स्थान प्रारंभिक स्तनपायी प्राणियों ने ले लिया। पिछले सप्ताह के मध्य में, अफ्रीका में मनुष्यों जैसे कुछ वानरों का विकास, वानरों जैसे मनुष्यों के रूप में हुआ और सप्ताहांत के समय धरती माँ अत्यंत ठंडे हिम-युगों की सबसे अद्यतन शृंखला के शुरू होने पर ठिठुरने और कंपायमान होने लगी। अभी केवल चार घंटे पहले ही, होमो-सेपियंस (प्राज्ञ मानव) नामक एक नई प्रजाति अस्तित्व में आई, और सबसे अंतिम घंटे में इसने कृषि की खोज की और एक जगह पर टिक कर बैठ गई। लगभग 30 मिनट पहले हड़प्पा-पूर्व संस्कृति और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति ने विकसित होना शुरू किया। लगभग 14 मिनट पहले बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और लगभग 12 मिनट पहले मौर्य साम्राज्य फला-फूला। लगभग 7 मिनट पहले हर्ष ने प्रयाग में अपना सब कुछ दान कर दिया और अकबर ने लगभग दो मिनट पहले सूफी संत सलीम चिश्ती के पास जाने के लिए यात्रा की थी। मुश्किल से दो सेकंड पहले भारत एक गौरवशाली स्वतंत्र राष्ट्र बना (देखिए सारणी 1 और 2)।



आकृति 5.1 भारत में प्रस्तर युग के महत्त्वपूर्ण स्थल

|                                | <b>,,,,,</b>                       | प्रस्तर युग की संर | ત્ર્કાલના |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 0                              | <u> </u>                           |                    |           |
| आजं से<br>दस लाख<br>वर्ष पूर्व | सामने की सारणी<br>देखिये           | ,                  |           |
| 600                            | ्र<br>प्रचुर जीवाश्मीं का प्रारम्भ |                    |           |
|                                | ·                                  |                    |           |
| 1000                           |                                    |                    |           |
|                                | प्रमुख महाद्वीपीय<br>टकराहटें      |                    |           |
| 2000                           |                                    |                    |           |
|                                | प्रमुख महाद्वीपीय<br>टकराहटें      |                    |           |
| 3000                           |                                    |                    |           |
| 3300                           | जीवन की अनुमानित<br>उत्पक्ति       |                    |           |
|                                |                                    |                    |           |
| 3900                           | प्राचीनतम ज्ञात चट्टानें           |                    | •         |
| 4000                           |                                    |                    |           |
|                                |                                    |                    |           |
|                                | •                                  |                    |           |



| में   | 1 *             | र्ग मताकल्प<br>अभिनूतन           | प्रथम मानव                            | <del></del> | में 0  |
|-------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| ,     |                 |                                  |                                       |             | ·      |
|       |                 | अतिनूतन                          | मानव की तरह के कपि                    | }           |        |
| d= -  |                 | अल्पनूतन                         |                                       | ,           |        |
|       | टिशियरी         | अधिनूतन                          | बंदर और कपि                           | भीव         |        |
| े जें | आदिनूतन         | •                                | न्तनजीव                               |             |        |
| 64    |                 | पुरानूतन                         | प्रथम नरवानर                          | 120         |        |
| 04    | क्रिटेशस        | प्रथम फूलों वाले पौधे            |                                       |             | 100    |
| 136   | 400             |                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | Ž.     |
| 190   | जुरेसिक         | प्रथम पक्षी                      |                                       |             | 9      |
|       | ल्ही            | । प्रथम पदा                      |                                       |             | ċ      |
| 190   | <u>F</u>        | *                                |                                       | व           | 200    |
|       | ट्राईएसिक       | प्रथम डाइनासोर<br>प्रथम स्तनधारी |                                       |             |        |
|       |                 | प्रथम स्तामवारा                  |                                       | मध्यजीव     |        |
| 225   | पर्मियन         |                                  | प्रथम शंकुधारी                        |             |        |
|       | 事               |                                  | 241 413414                            |             |        |
| 280   |                 |                                  |                                       |             | , 4 al |
|       | कार्वोनीफेरस    |                                  | प्रथम सरीसृप                          |             | 30     |
| {     | 哥               |                                  |                                       |             |        |
|       | 8               |                                  |                                       | ,           |        |
| 345   | 프               |                                  | प्रथम कीट<br>प्रथम उभग्रनम् प्रश      |             |        |
|       | डेवोनियन        |                                  |                                       |             |        |
|       | 54              |                                  | प्रथम उभयचर पशु<br>प्रथम अस्थिमय मछती |             |        |
| -     |                 |                                  | A TONG TO THE TOTAL                   | Ì           | 40     |
| 410   | विन             | प्रथम                            | जमीन पर उगने वाले पौधे                |             | 40     |
|       | सिल्यूरियन      |                                  | थम जबड़े वाली मछली                    |             |        |
|       | 42              |                                  |                                       |             | 1      |
| 440   | ऑड्रोविशियन     | •                                | प्रथम कशेसकी                          | चं          |        |
|       |                 |                                  | प्रथम कवचित मछली                      | पुराजीव     |        |
| 500   |                 |                                  |                                       | P.7         | 50     |
|       | कोम्ब्रियन      | 3                                | प्रथम ज्ञात अकशेरुकी                  |             |        |
| }     | TE.             |                                  | प्रथम कवचित प्राणी                    | }           |        |
| 600   | (l <del>)</del> |                                  |                                       |             | 60     |
|       | tr              |                                  | प्रथम जीवित वस्तुएं                   | -           |        |
|       | प्री-केम्ब्रियन |                                  | शैवाल                                 | 1           |        |
| Ì     | 神               |                                  |                                       |             |        |
| į     | ₩               |                                  | जीवाणु                                | }           | 70     |

पृथ्वी पर किसी भी रूप में जीवन के अस्तित्व में आने और विशेष रूप से मनुष्य जीवन प्रारंभ होने के समय के संदर्भ में पृथ्वी की आयु को समझने का एक अन्य तरीका यह है कि हम फोटोग्राफों की ऐसी शंखला की कल्पना करें, जिसे एक फिल्म का रूप दिया गया हो। यदि हम यह मान लें कि हमारी पहली तस्वीर 50 करोड़ वर्ष पहले ली गई थी, जब जीवाश्ममय चटुटानों में पृष्ठवंशी और कवचित मछलियों के रूप में जीवन का प्रथम साक्ष्य दिखाई देता है और बाद के चित्र प्रत्येक 5.000 वर्षों के अंतराल से लिए गए थे. तो हमारे पास 1,00,000 (एक लाख) नेगेटिव होंगे और यह फिल्म एक घंटे तक चलेगी। इस अवधि में शैल-निर्माण का कम से कम आधा इतिहास बीत चुका होगा, जिसके दौरान समुद्र में लगभग 51 किलोमीटर मोंटी तलछटी चट्टानें निर्मित हुई थीं और बाद में ऊँची उठी थीं। इस फिल्म में शामिल 50 करोड़ वर्षों के दौरान अन्य 34 किलोमीटर मोटी चट्टानों का निर्माण हुआ। जब रील शुरू होती है तो हम शंख, जैली मछली और केकड़े जैसे प्राणियों और समुद्री नलिनियों (लिली) को देखते हैं। एक के बाद एक चरण में, हम पहले मछलियों, बाद में उभयचर (जल-स्थलीय) प्राणियों, सरीसपों और अंततः स्तनपायी प्राणियों को देखते हैं। अंतिम ३ सेकंडों में मानवप्राणी प्रकट होते हैं और अंतिम सेकंड के अंतिम दसवें भाग में सभ्य मनुष्य दृष्टिगोचर होता है।

#### प्रारंभिक मानव

अब यह भली-भाँति सिद्ध हो चुका है कि अफ्रीका में पाए गए सबसे शुरू के मानवीय जीवाश्म लगभग 42 लाख वर्ष पुराने हैं। इन नमूनों से पता चलता है कि सबसे प्रारंभिक मानव कद में छोटे थे और उनका मस्तिष्क भी छोटा था। मनुष्यों का विकास इन 42 लाख वर्षों में हुआ और वह अपने वर्तमान रूप में लगभग 50,000 वर्ष पहले पहुँचा था। विभिन्न अवधियों और मानव के विकास के विभिन्न चरणों के जीवाश्म संसार के अनेक भागों: जैसे- अफ्रीका. चीन, जावा, सुमात्रा और दक्षिणी यूरोप में पाए गए हैं। दुर्माग्यवश भारत में नर्मदा घाटी में हथनौरा में मिले एकमेव मानव-वंशी जीवाश्म को छोडकर कोई अन्य मानवीय जीवाश्म नहीं मिले हैं, जिसका कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस जीवाश्म की कपाल-क्षमता होमो-इरेक्टस की क्षमता के बराबर है। हालांकि कुछ विद्वानों का विचार है कि इसका संबंध *होमो-इरेक्टस* के अंतिम चरण अथवा आद्यप्राज्ञ मानव (होमो-सेपियन) से है।

## पुरापाषाण काल के प्रारंभिक औजार

मनुष्यों द्वारा औजारों के इस्तेमाल की शुरुआत एक अद्वितीय घटना है और यह कहा जा सकता है कि इससे मनुष्य के विभिन्न अध्यवसायों में उसकी सहायता के लिए औजारों और यंत्रों के इस्तेमाल के लिए विज्ञान की नींव स्थापित हुई। यह भली-भाँति प्रमाणित हो चुका है कि औजारों का नियमित प्रयोग अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और ये बहुत-से प्रारंभिक और परवर्ती मानवीय जीवाश्मों के साथ पाए गए हैं। इंडोनेशिया के मामले में, बहुत-से मानवीय अवशेषों का समय हाल में 16 से 18 लाख वर्ष पुराना निश्चित किया गया है। चीन में पत्थरों के प्रारंभिक औजार 17 से 19 लाख वर्ष पुराने मानवीय जीवाश्मों के साथ पाए गए हैं।

दुर्भाग्यवश भारत में प्रस्तर युग के औजारों के साथ कोई मानवीय जीवाश्म नहीं मिले हैं, किंतू हमें भू-वैज्ञानिक काल-निर्धारण से औजारों की पुरातनता के बारे में कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है।



शिवालिक पहाड़ियों के जिन विभिन्न स्तरों में पत्थरों के औजार पाए गए हैं, वे 12 लाख से 20 लाख वर्ष तक पुराने हैं। पत्थरों के प्रारंभिक औजारों की एक अन्य वैज्ञानिक तारीख महाराष्ट्र के पुणे जिले में बोरी नाम के पुरातत्त्वीय स्थल से प्राप्त हुई है, जो 13.8 लाख वर्ष पुरानी है। जब हम भारत में प्रारंभिक मानवीय आवास अथवा उपस्थिति के साक्ष्य का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका काल अफ्रीका क्षेत्र के बाद का है, किंतु एशिया के शेष देशों का समकालीन है।

## पुरापाषाणयुगीन संस्कृतियाँ

भारत में पुरापाषाण युग को, औजार-प्रौद्योगिकी के आधार पर तीन अवस्थाओं में बाँटा जाता है। ये अवस्थाएँ हैं:

- (i) पूर्व पुरापापाणयुग हस्त कुठार (हैंड ऐक्स) और विदारणी (क्लीवर) उद्योग।
- (ii) मध्य पुरापाषाणयुग शल्क (फ्लेक) से बने औजार ।
- (iii) उत्तर पुरापाषाणयुग शल्कों और फलकों (ब्लेंड) पर बने औजार।

## पूर्व पुरापाषाणयुगीन संस्कृति

इम अवस्था में मुख्य किस्मों के औजार थे : हस्त कुठार अथवा कुल्हाड़ियाँ और विदारणियाँ (क्लीवर) और इनके अलावा एकमुखी खंडक (चोपर)। वे क्रोड (कोर) और शल्क (फ्लेक) दोनों पर बनाए जाते थे। पूर्व पुरापाषाणयुगीन स्थल कई किस्मों के हैं : आवास स्थल (शैलाश्रयों के नीचे अथवा खुले में); कच्ची मामग्रियों के स्रोतों से संबंधित कारखाना स्थल; ऐसे स्थल, जो इन दोनों कार्यों का सम्मिश्रण हैं;



आकृति 5.2 पूर्व पुरापाषाणयुगीन औजार

और बाद में इनमें से किसी एक श्रेणी के स्थल, खुले स्थान पर। पत्थरों के इन औजारों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री में विभिन्न किस्मों के पत्थर; जैसे— बिल्लीर, चर्ट और कई बार स्फटिक और बेसाल्ट आदि शामिल हैं, जैसा कि निदयों और चबूतरों आदि में देखा गया है, ये औजार रेत, गाद आदि से ढके हुए पाए गए हैं। ये पूर्व पुरापाषाणयुगीन औजार सिंधु; सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों को छोड़ कर, जहाँ पत्थरों के रूप में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं थी, वास्तव में भारत भर में काफी बड़े क्षेत्र में पाए गए हैं।

तेयाँ 🏖

पूर्व पुरापाणयुगीन संस्कृतियों के कुछ महत्त्वपूर्ण स्थल ये हैं: कश्मीर में पहलगाम, इलाहाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में बेलन घाटी, होशंगाबाद जिले (मध्य प्रदेश) में भीमबेटका और आदमगढ़, नागौर जिले (राजस्थान) में 16 आर और सिंगी तालाब, अहमदनगर जिले (महाराष्ट्र) में नेबासा, गुलबर्गा जिले (कर्नाटक) में हुंसगी और अट्टिरामपक्कम (तमिलनाड़) का प्रसिद्ध स्थल।

यं स्थल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला, पंजाव, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र और वेड़ाच बेसिन, और मध्य प्रदेश की नर्मदा और सोन घाटियों, कर्नाटक में मालप्रभा और घाटप्रभा के बेसिनों, महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों, तमिलनाडु में चेन्नई के निकट के क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं।

ऊपर जिन प्रारंभिक तिथियों का उल्लेख किया गया है, उनके अलाबा पोतवार पठार, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पुरापाषाणयुगीन स्थलों से उपलब्ध तिथियों से यह संकेत मिलता है कि 6,00,000 और 60,000 ई.पू. के बीच के काल में पूर्व पुरापाषाणयुगीन संस्कृति काफी व्यापक रूप से फैली हुई थी।

## मध्य पुरापाषाणयुगीन संस्कृति

मध्य पुरापापाणयुगीन औजार प्रौद्योगिकी की बुनियादी विशेषता थी—शल्क-निर्मित औजार उद्योग। औजार शल्कों (पपड़ियों) पर बनाए गए थे, जो कंकरों अथवा बटिकाश्मों से प्राप्त की गई थीं। इन किस्मों के औजारों में छोटे और मध्यम आकार के हस्त-कुठार, विदारणियाँ और विभिन्न किस्मों की

खुरचनियाँ, वेधनियाँ और छुरिकाएँ (चाकू) शामिल हैं। उपलब्ध कच्ची सामग्री, रूप और आकार दोनों दृष्टियों से इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं। इन औजारों में वेधनियाँ और आरियाँ शामिल हैं, जो मोटी पपड़ियों को गहरा तराश कर बनाई गई हैं। खुरचनियाँ कई किस्मों की हैं; जैसे— सीधी, अवतल

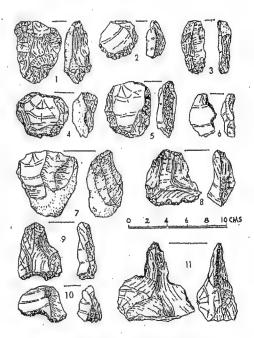

आकृति ५.३ मध्य पुरापाषाणयुगीन औजार

और उत्तल पार्श्वों वाली। तक्षणियाँ भी इस उद्योग से संबद्ध पाई गई हैं, लेकिन वे औजार इस काल में इतने व्यापक रूप से फैले हुए नहीं थे, जितने कि इसके बाद के काल में।

मध्य पुरापाषाणयुगीन औजार अधिकांशतः मध्य भारत, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में पाए गए हैं। मध्य पुरापाषाणयुगीन उद्योग जहाँ कहीं पूर्व पुरापाषाणयुगीन



उद्योगों से विकसित हुए हैं, वहाँ उस स्थल पर निरंतर आवास कायम रहा था। मध्य पुरापाषाण युग के कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थल ये हैं: भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ियाँ और नर्मदा के किनारे स्थित समनापूर।

वैज्ञानिक काल-निर्धारण के आधार पर, मध्य पुरापाषाण युग का काल 1,50,000 ई.पू. और 40,000 ई.पू. के बीच अथवा उसके कुछ समय बाद ठहराया जा सकता है।

## उत्तर पुरापाषाणयुगीन संस्कृति

मध्य पुरापाषाणयुगीन संस्कृति धीरे-धीरे उत्तर पुरापाषाणयुगीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई। उत्तर पुरापाषण युग का बुनियादी प्रौद्योगिकीय नवाचार है, ध्यानपूर्वक तैयार की गई क्रोड से समांतर पक्षीय फलक (पैरेलल साइडिड ब्लेड) बनाने क़ा तरीका। इस प्रकार की एक अच्छी क्रोड एक बार बना लिए जाने से, बहुत-से समांतरपक्षीय फलक 'बिना किसी और तैयारी के अथवा बिल्कूल थोड़ी-सी तैयारी से बनाए जा सकते हैं।

उत्तर पुरापाषाणयुगीन औजार राजस्थान, गंगा और बेलन घाटियों के कुछ भागों, मध्य और पश्चिमी भारत, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए हैं। मुख्य किस्मों के औजार हैं : खुरचनियाँ, वेधनियाँ, आरी, तक्षणियाँ, छेदनियाँ चाकू आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि मिले-जुले औजारों की अवधारणा इस सांस्कृतिक अवधि में विकसित होने लगी थी। फलक वाले औंजार अपेक्षाकृत लंबे, कई बार 8 सेंटीमीटर तक लंबे पाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थलों से उपलब्ध वैज्ञानिक तिथियों के आधार पर हम विश्वासपूर्वक यह कह

\*\*\*\*\*\*\* ---

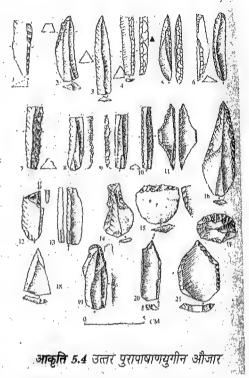

सकते हैं कि उत्तर पुरापाषाण युग की अवधि 45,000 से 10,000 ई.पू. तुक थी।

उत्तर पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी - रोड़ी मलबे (ढोंका चिनाई) से बना, लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला, स्थूल रूप से गोलाकार चब्तरा। रोड़ी मलबे से निर्मित इसे चब्तरे के केंद्र में, इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालयों के उत्खननकर्ताओं ने प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा (15 सेंटीमीटर ऊँचा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 6.5 सेंटीमीटर मोटा) रखा हुआ पाया। उत्खननकर्ताओं के कथनानुसार, "... इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अनुपम पत्थर वाला और रोड़ी मलबे से बना चब्रतरा और इस स्थल के शेष समुचे भाग में पाए गए चर्ट की.



कलात्मक वस्तुएँ समकालीन हैं और उत्तर पुरापाषाण युग के अंतिम आखेटक-संग्रहकर्ताओं के किसी समृह द्वारा निर्मित हैं।" चब्तरे के केंद्र में पाए गए प्राकृतिक पत्थर के टुकड़े के संबंध में बहुत अधिक दिलचस्पी उत्पन्न हुई। इस प्रकार के पत्थर निकटवर्ती कैमूर कगार पर पाए गए हैं और वे तिकोने अथवा दीर्घवृत्तीय पटलीकरण (एलिप्सोइडल लैमिनेशन) दर्शाते हैं, जिनका रंग कुछ पीलापन लिए हुए भूरा . अथवा कुछ लालपन लिए हुए भूरा है। वे रोड़ी-मलबे से निर्मित चबूतरों पर रखे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पूजा नारी अथवा मातृशक्ति के रूप में की जाती है और उन्हें देवी-माँ का एक अथवा दूसरा रूप माना जाता है। उत्तर पुरापाषाण युग के नमूने 9000-8000 ई.पू. काल के हैं, वे आकृति, आकार और स्वरूप में लगभग एक जैसे ही हैं और आजकल गाँवों के देवालयों में रखी मूर्तियों के समान हैं। यह बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है।

## मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति

समय बीतने के साथ-साथ पत्थर के औजारों का आकार उल्लेखनीय रूप से घटना शुरू हो गया, जो मध्यपाषाण युग में अपनी परिणित पर पहुँच गया। भारत में इस काल को मध्यपाषाण युग, सूक्ष्मपाषाण युग अथवा परवर्ती प्रस्तर युग कहा जाता है। सूक्ष्मपाषाण युग के औजारों की विशेषता थी: चर्ट, कैलिसिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसी बढ़िया सामग्रियों की तैयार क्रोडों से निर्मित समातरपक्षीय फलक। ये औजार आमतौर पर 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनमें उत्तर पुरापाषाणयुगीन किस्मों के औजारों के अपेक्षाकृत छोटे रूप शामिल हैं; जैसे — बेधनी, खुरचनी, तक्षणी, आरी आदि, और इसके अलावा विभिन्न आकृतियों

और आकारों के कुछ नई किस्मों के औजार; जैसे— अर्धचंद्राकार हँसिया (लुनेट), समलंब, तिकोना बाणाग्र आदि। उनके आकार से स्पष्ट होता है कि उनका उपयोग जुड़े हुए औजारों के रूप में किया जाता था और उन पर लकड़ी और हड्डियों आदि की मूठ लगी होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सूक्ष्मपाषाणयुगीन उद्योग मूलतः उत्तर पुरापाषाणयुगीन उद्योग से निकला है। यह अनुमान इन दो बातों से प्रमाणित होता है कि पुरातत्वीय स्तर विज्ञान (स्ट्रैटिग्राफी) का सातत्य उत्तर पुरापाषाण युग तक है और उत्तरोक्त श्रेणी का भौतिक विकास पूर्वोक्त से हुआ है।

गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश, के विभिन्न पुरास्थलों से मध्यपाषाण युग के बारे में जो सी-14 तारीखें उपलब्ध हुई हैं, उनसे पता चलता है कि यह उद्योग लगभग 12000 ई.पू. के आस-पास शुरू हुआ और 2000 ई.पू. तक जीवित रहा। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पुरास्थलों से हमें पता चलता है कि ये समुदाय मूल रूप से आखेटक, खाद्य संग्राहक और मछुआरे थे, लेकिन वे किसी प्रकार की खेती भी करते थे। गंगा के मैदानों के महादहा और दमदमा जैसे कुछ पुरास्थलों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि मौसम के अनुसार वे इनमें से कुछ स्थलों पर रहते थे। राजस्थान में बागोर के स्थल और गुजरात में लंघनाज स्थल से हमें पता चला है कि इन मध्यपाषाणयुगीन समुदायों का हड़प्पा और अन्य ताम्र पाषाणयुगीन संस्कृतियों के लोगों से संपर्क था और वे उनके साथ विभिन्न वस्तुओं का लेन-देन करते थे। बागोर से ताँबे के तीन बाणाग्र (तीर की नोक) मिले हैं, जो हड़प्पा की सभ्यता की किस्म के हैं।



आकृति 5.5 (क) मध्यपाषाण युग के मूठ लगे औजार

मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति के कुछ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थल, जिनका विस्तृत अध्ययन किया गया है, ये हैं: राजस्थान में बागोर, गुजरात में लंघनाज, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, चोपानी मांडो, महदहा, दमदमा तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़।

बागोर और आदमगढ़ से हमें छठी सहस्राब्दी ई.पू. के आस-पास मध्यपाषाणयुगीन लोगों द्वारा भेड़ें, बकरियाँ रखे जाने का साक्ष्य मिलता है। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने संभवतः आंशिक रूप से स्थिर जीवन-पद्धति अपना ली थी।

हमें इस बात से आश्चर्यचिकत नहीं होना चाहिए कि मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति और उन्नत हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व एक ही काल में रहा था। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकीय विकास के विभिन्न स्तरों वाले विशिष्ट, स्वतःपूर्ण सामाजिक समूहों का अस्तित्व इस शताब्दी तक बना हुआ था। इनमें आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजातियाँ, पशुचारक यायावर, अस्थिर कृपक (शिफ्टंग कल्टीवेटर), पारंपरिक स्थापित कृषक, आधुनिक विकसित कृषक और शहरी औद्योगिक समाज के अनेक स्तरों के लोग शामिल हैं, जो सह-अस्तित्वपूर्ण, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और इसके साथ-साथ परस्पर-निर्भरतापूर्ण जीवन बिताते रहे हैं। इससे हमें अपनी अतीत की घटनाओं के बुनियादी स्वरूप की जानकारी मिलती है।

आधुनिक भारत के संदर्भ में हमें पता है कि आज भी हर वर्ष कृषि के कम काम-काज वाले मौसम के लगभग 2-3 महीनों में भूमिहीन श्रमिक, जनजातीय लोग और गरीब लोग, कम से कम आंशिक रूप से, खाद्य कंदमूल, पत्ते, बीज और फल इकट्ठा करके, जो देहाती इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। मध्यपाषाणयुगीन जीवन पद्धति का भारत में अभी

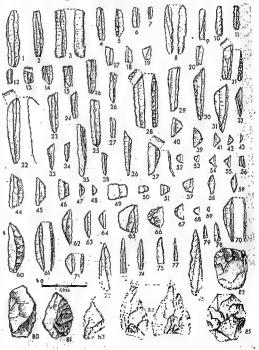

आकृति 5.5 (ख) मध्यपाषाणयुगीन औजार

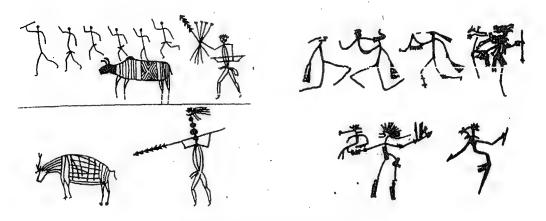

आकृति 5.6 मध्यपाषाणयुगीन शैल कला

भी हमार लिए उससे कहीं अधिक महत्त्व है, जितना कि हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे कुछ आधुनिक पंथ और महत्त्वपूर्ण पंथ प्रतीकों की पृष्ठभूमि और कुल-परंपरा मध्यपाषाणयुगीन हो सकती है।

#### प्रागैतिहासिक शैल कला

भारत के लगभग सभी शैल-आश्रयों में, जिनमें उत्तर पुरापाणाणयुगीन और मध्यपाषाणयुगीन लोग रहते थे और बहुत-से अन्य लोग भी रहते थे, अनेक शैल-चित्र हैं, जिनमें विविध प्रकार के विषयों का, मुख्य रूप से पशुओं का और ऐसे दृश्यों का चित्रांकन किया गया है, जिनमें पशु और मनुष्य दोनों शामिल हैं। इन शैल चित्रों के स्थान बहुत व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक, और उत्तर में कुमाऊँ की पहाड़ियों से लेकर दिक्षण में केरल तक पाए जाते हैं। शैल-चित्रों के कुछ महत्त्वपूर्ण स्थल ये हैं : उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका,

आदमगढ़, लाखा जुआर और कर्नाटक में कुपागल्लू। उत्तर पुरापाषाणयुगीन और मध्यपाषाणयुगीन काल के आवासीय मलबे में पाए गए हेमाटाइट ट्रकड़ों से निर्णायक रूप से यह सिद्ध होता है कि ये चित्र इन गुफाओं और आश्रयों में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए थे। सबसे अधिक चित्रांकन पशुओं का अकेले अथवा बड़े और छोटे समूहों में किया गया है और उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। इसके अलावा, शिकार के भी कुछ दृश्य हैं, जिनमें आदमगढ़ की शैलाश्रय शृंखला के गैंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार बहुत-से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है, और उनके शरीर को कई बार पूर्णतः अथवा अंशतः आड़ी रेखाओं से भरा गया है। इन तीनों तरीकों के उदाहरण उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ की गुफाओं और शैलाश्रयों में खींचे गए पशुओं के चित्रों में देखे जा सकते हैं। पशुओं के

अलावा, पक्षियों, मछलियों, आदि के चित्र भी अंकित किए गए हैं।

शैल चित्रों में मानव आकृतियों का चित्रांकन एक आम बात है। ये सादी रूपरेखा के रूप में भी हैं और तिरुरेखित जाली चित्रों के रूप में भी। मनुष्यों को विविध प्रकार के कार्य करते हुए, जैसे— नृत्य करते, भागते, शिकार करते, खेलते और युद्ध करते हुए दिखाया गया है। चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे, सफेद और पीले रंगों का उपयोग किया गया है।

#### अश्यास

- निम्नलिखित की व्याख्या करें : जीवाश्म, होमो सेपिय न, होमो इरेक्टस, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, शैल कला।
- 2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) पृथ्वी और उस पर जीवन
  - (ii) प्रारंभिक मानव
  - (iii) पुरापाषाणयुगीन औजार
- 3.. भारत की पुरापाषाणयुगीन संस्कृतियों का वर्णन करें।
- 4. भारत की मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति का वर्णन करें और बताएँ कि यह पुरापाषाणयुगीन संस्कृतियों से किस प्रकार भिन्न थी।
- प्रागैतिहासिक शैल कला पर एक निबंध लिखें।



- संग्रहालय जाएँ, प्रारंभिक मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को देखें, विभिन्न प्रकार के औजारों के फोटोग्राफ एकत्र करें और एक समुच्चित चित्र अथवा रेखाव्यित्र बनाएँ।
- भारत का मानचित्र बनाएँ और उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण पुरापाषाणयुगीन स्थल दिखाएँ।

(a) A supplied to the control of the control of

A control of a statement product of a statement of a

(i) In the determinant of the control of the con

list of the relationship for the second of the second of

in a militar in a mara and a state of the above of the state of the st

ા છે. કાર્યું કર્યું છે. કાર્યા કર્યા મહત્વ કે કહ્યું કરો છે. આ પ્રકાર કર્યા કરાયા પણ કરો કરાયા કાર્યા આવેલા આ તમારા મારા કર્યા છે. કાર્યા કારણ કર્યા કરાય કારણ કરાય કાર્યા મારા કર્યા હોય આવેલા કર્યા હોય છે. આ મારા કાર્યો ક કાર્યા પ્રકાર કર્યા હોયા અને કાર્યા કર્યા કાર્યા કારણ કાર્યા છે. આ પ્રકાર કર્યા કાર્યો કર્યા હોય મારા મારા કરી

नवपाषाण काल स्थायी जीवन का प्रारंभ

o of the control of the control of the transport of the state of the state of the state of the transport of the control of the

संभवतः सबसे आधारभूत प्रगति, जिसने मानव जीवन को संवधिक प्रभावित किया, यह हुई कि मनुष्य ने पशुओं और पौधों को पालना-पोषना और उगाना शुरू कर दिया।



आकृति 6.1 नवपाषाण काल के महत्त्वपूर्ण स्थल



प्लाइस्टोसीन यानी अत्यंत नूतन युग के अंत में, अब से लगभग 10,000 वर्ष पहले, पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में जलवायु की स्थिति बहुत-कुछ आज-जैसी ही हो गई थी। इससे मनुष्य को पर्यावरण पर नियंत्रण करने की दिशा में प्रगति करने का अवसर मिला और कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके फलस्वरूप अंततः, कोई छः हजार वर्ष पहले उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में प्रथम मानव-समाज के दर्शन हुए हैं। इस प्रकार मानव-समाज की उत्पत्ति के बाद सबसे आधारभूत प्रगति, जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया, यह हुई कि मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशुओं और पौधों को पालना-पोषना और उगाना शुरू कर दिया। वर्तमान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम एशिया में गेहूँ और जौ उगाना 7000 ई.पू. में शुरू हो गया था। भारत में चावल/धान उगाना लगभग 7000 ई.पू. में शुरू हुआ जैसा कि बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा पुरास्थल से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है। अनेक पुरास्थलों (विशेष रूप से अफगानिस्तान में अक कूप्रुक) से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि पालतू बनाई गई भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं की जंगली नस्लों का उपयोग भी मनुष्य लगभग 16,000 वर्ष पहले किया करता था। उस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था (10,000 ई.पू. से 7,000 ई.पू. तक) में भेड़-बकरियों की हड्डियों का लगातार बड़ी मात्रा में पाया जाना इस बात का द्योतक माना जाता है कि उस समय तक भेड़-बकरियों को पालतू बनाया जा चुका था।

विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालतू बनाए जाने के फलस्वरूप उनके पालन-पोषण के लिए विशेष प्रकार के पशुपालक समुदायों का जन्म हुआ, जो आधुनिक समय में भी अस्तित्व में रहे और अपने पशुओं के साथ यायावर (खानाबदोश) या अर्ध-यायावर जीवन जीते रहे। दूसरी ओर, अनेक किस्म के जंगली पौधों को मनुष्यों द्वारा स्वयं लगान और उनका सफलतापूर्वक उपयोग करने की प्रक्रिया ने उन्हें एक स्थान पर टिककर रहने और बसने का मजबूर कर दिया, और इसी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का दौर प्रारंभ हो गया, जिसने आगे चलकर मनुष्य के जीवन में प्रमुखता प्राप्त कर ली।

भारत के संदर्भ में नवपाषाणकालीन कृषि पर आधारित क्षेत्रों को मोटे तौर पर चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (i) सिंधु प्रणाली और उसका पश्चिमी सीमा-क्षेत्र; (ii) गंगा की घाटी; (iii) पश्चिमी भारत तथा उत्तरी दक्कन; और (iv) दक्षिणी दक्कन।

इन सभी प्रारंभिक नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। खेती की अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत-पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में - बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में, लोरालाई और ज़ोब निदयों की घाटियों में प्राप्त होता है। किले गुलमोहम्मद, गुमला, राना घुंडई, अंजीरा, मुण्डीगाक और मेहरगढ़, जो कच्छी मैदान में स्थित हैं, के पुरातत्त्वीय स्थलों से 7000-5000 ई.पू. के समय का साक्ष्य मिलता है। इनमें से मेहरगढ़ की व्यापक रूप से जाँच की गई है। प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ लगभग 7000 ई.पू. में लोग बंसने शुरू हो गए थे, लेकिन प्रारंभिक काल में वहाँ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ नहीं दिखाई देता, किंतु ऐसा लगता है कि वहाँ उसके लगभग 1000 वर्ष बाद, 6000 ई.पू. में मिट्टी के बर्तनों, तवों-कड़ाहियों का इस्तेमाल होता था। पहले तो ये मृद्भांड हाथ से ही



बनाए जाते थे पर बाद में चाक पर बनाए जाने लगे। कई स्थानों पर की गई खुदाइयों में पूर्व-मृद्भांड काल के कुछ बिखरे हुए वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं, वे गारे की कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इन क्हों के वीच में उन्हें एक-दूसरे से अलग करने के लिए खाली जगह पर कूड़े के ढेर मिले हैं और उन घरों के बीच में रास्ते भी हैं। यही उस काल के गाँव का नमूना है। उस समय के घर चार-पाँच कोठों यानी कमरों के होते थे, जिनमें से शायद एक-दो भंडारघर के काम आते थे।

उस समय के लोग मुख्य रूप से शिकार और इधर-उधर से बंटोरे गए भोजन पर निर्भर रहते थे। कुछं हद तक उदरपूर्ति खेती और पशुपालन से भी की जाती थी। उनकी बस्तियों के स्तर की खुदाई में मिले घरेलू अनाज में गेहूँ और जौ शामिल हैं। उन खुदाइयों में मिली पालतू जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी तथा गाय-बैल की हड्डियों शामिल हैं।

छठी सहस्राब्दी प्रारंभ होते-होते, पहले हाथ के बने और बाद में (कुम्हार की) चाक पर बने मृद्भांड इस्तेमाल किए जाने लगे। हड्डी के अवशेषों से यह पता चलता है कि ककुदमान किस्म के (कूबड़ वाले) पशु भी पाले जाते थे। शवाधान अवशेषों से प्राप्त मनकों से यह स्पष्ट होता है कि लोग लाजवर्द मणि, कार्नेलियन, छापवाले गोमेद और सफेद कौड़ियों से बने मनकों का प्रयोग करते थे। एक अकेला ताँबे का मनका भी मिला है। सीपियों के कड़ों और लटबनों से ऐसा प्रतीत होता है कि दूरवर्ती स्थलों से व्यापार होता था।

संक्षेप में, मेहरगढ़ खुदाई स्थल से प्राप्त नवपापाणयुगीन अवशेषों से पता चलता है कि प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग में सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त थी और व्यापार तथा शिल्प का प्रारंभ हो रहा था। अगले 2,500 वर्षों में इन जन-समुदायों ने मृद्भांडों और मिट्टी की मूरतों, पत्थर तथा धातु के आभूषणों, आजारों तथा बर्तनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और वास्तु-शैली विकसित कर ली थी।

सिंधु घाटी के पूर्व में, गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थलों में से कुछ हैं: गुफकराल और बुर्जहोम कश्मीर में, महगड़ा, चोपानी मांडो और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में और चिरांद विहार में।

ं कोल्डिहवा से रेडियो कार्बन विधि से प्राप्त तीन तारीखों से इस बात का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है' कि लगभग 6500 ई.पू. में धान की खेती की जाती

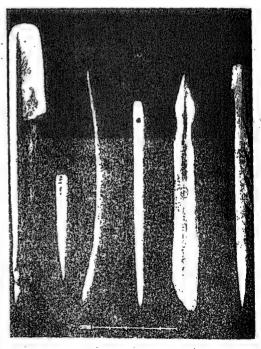

आकृति 6.2 (क) नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार

थी और यह विश्वभर में चावल धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस प्रकार, इस बात की पूरी संभावना है कि बेलन घाटी में खेती लगभग 6500 ई.पू. के आसपास प्रारंभ हो चुकी थी। धान के अलावा महगड़ा में जौ की खेती का साक्ष्य भी मिलता है।

कोल्डिहवा और महगड़ा से प्राप्त हड्डियों के अवशेष यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में भेड़-बकरियाँ और मवेशी पाले जाते थे। महगड़ा में एक पशु-बाड़ा भी मिला है।

पश्चिमोत्तर में बुर्जहोम के प्रारंभिक नव-पाषाणकालीन वाशिंदे जमीन खोदकर बनाए गए खाईनुमा घरों में रहते थे, न कि जमीन पर बनाए गए घरों में।



आकृति 6.2 (ख) नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार



आकृति 6.3 नवपाषाणकालीन मृद्भांड

बिहार में चिरांद में पाई गई बस्ती अपेक्षाकृत बाद की है। असम और उससे आगे के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छोटी पालिशदार नवपाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ियाँ कोचार पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों और नागा पहाड़ियों से प्राप्त हुई हैं, लेकिन खेद का विषय है कि इन कुल्हाड़ियों के निर्माताओं के जीवन पर प्रकाश डालने वाली बहुत कम सामग्री मिली है और उनके काल-निर्धारण के बारे में साक्ष्य तो न के बराबर उपलब्ध है। गुवाहाटी के पास सारुतारु में की गई खुदाइयों से संबंधित आदिम कुल्हाड़ियों (सेल्ट) और गोलाकार मूठ वाले कुठारों के साथ अनगढ़ रज्जु-या-करंड अंकित मृद्भांड मिले हैं।

दक्षिण भारत में हमें जीवन-निर्वाह की नई पद्धतियों के बारे में सर्वाधिक निर्णायक साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा की संस्कृति के समकालीन थे। दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थलों में कुछ हैं : आंध्र प्रदेश में कोडेकल, उतन्र, नागार्ज्नीकोंडा और पलावोयः कर्नाटक में तेक्कलकोटा, मास्की, टी. नरसीपुर, संगनकल्लू, हल्लूर और बह्मगिरि; और तमिलनाडु में पैयमपल्ली। दक्षिण के नवपाषाण काल् का समय 2600 से 800 ई.पू. माना गया है। इसके तीन चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण में धातु के औजार बिलकूल नहीं थे और दूसरे चरण में ताँबे और काँसे के औजार सीमित मात्रा में इस्तेमाल किए जाते थे। साक्ष्य मे पता चलता है कि लोग पश्, भेड़ और बकरियाँ पालते थे और कुछ खेती भी करते थे। हाथ से बने और चाक पर बनाए गए, दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। वे नरकुल और मिट्टी में घर बनाते थे। उनके घरों के फर्श दुरमच या थापी से कूट-कूट कर बनाए जाते थे। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे और कुलथी (घुडचना) ज्वार-बाजरा (मिलेट) और रागी उगाते थे। तीसरे चरण में लोहा भी मिला बताया गया है।

ऊपर चर्चित साक्ष्य से हम कुछ मोटे निष्कर्प निकाल सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आद्य नवपाषाणकालीन बस्तियाँ सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई थीं। यहाँ मेहरगढ़ में नवपाषाणकालीन संस्कृति 8000 ई.पू. के आसपास शुरू हुई थी और यह जल्दी ही फैल गई। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, गेहूँ और जौ की खेती की जाती थी, और पशु/ढोर और भेड़-बकरियाँ पाली जाती थीं। कीमती माल के लिए लंबी दूरी से भी व्यापार किया जाता था। लगभग इसी समय बेलन घाटी में भी ऐसा ही विकास हुआ था। लगभग 3000 ई.पू. तक नवपाषाणकालीन संस्कृति का व्यापक रूप से प्रसार हो चुका था और यह भारतीय उप-महाद्वीप के बड़े भाग में फैल चुकी थी।

#### अभ्यास

- निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें: पौधों और पशुओं को पालतू बनाना, भोजन बटोरना।
- नवपापाणकालीन संस्कृति क्या है, और इस संस्कृति के आद्यकालीन स्थल कौन-कौन से हैं?
- नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करें; यह पुरापाषाण काल और मध्यपाषण काल की अर्थव्यवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न थी?
- नवपापाणकालीन संस्कृति के कुछ महत्त्वपूर्ण स्थलों और वहाँ पाई गई महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की चर्चा करें।
- नवपापण काल के लोगों के रहन-सहन और धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। 5.
  - नवपाषाणकालीन औजारों के चित्र बनाएँ और उनका वृर्णन करें।
  - पुरापाषण काल के औजारों के चित्र बनाएँ।
  - पुरापाषण काल के औजारों के चित्र बनाएँ। एक संग्रहालय में जाएँ और नवपाषाणकालीन, पुरापाषाणकालीन और मध्यपाषाणकालीन औजारों के बीच का अंतर लिखकर बताएँ।

214

E

H

a participation of the control of

The second of the second second section of the second second second second section is second section of the second second second section secti

in the second of the district of the second of the second

Control Programmer Control of the programmer for the prog

COMPLETE PROPERTY OF STATES

्या स्थापना दुर्जा होते. प्रांति के कारण के प्रांति के पात्र भाग को प्रारंग के बेर्जा दें पात्र के कारण कर्ता हा उत्पर्व के बारण करण करण के प्राप्त विकासिक के कि बाहित होते हैं। इस दें पार्व के बाहित है के प्राप्त के दिश

;

or in the second of the second

े इस्तार प्रमुख्या कर के प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर का का का का अपने के अपने के हिन्दा के का का का का का का का का इस्तार अध्याप कर कि अपने का का का अपने का अध्याप अध्याप अध्याप के किया का अध्याप के अध्याप कर का का का का का क अध्याप का अध्याप कर का अध्याप की अध्याप आया अध्याप अध्य

A STATE OF THE CONTROL OF THE STATE OF THE S

मध्य भारत और देवकन में एक अत्यत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिसमें यद्यपि धातु का प्रयोग होता था, पर वह नगर संस्कृति के स्तर तक कभी नहीं पहुँची।

नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार का विकास हुआ। एक ओर जहाँ सिंधु और सरस्वती नदियों की घाटियों में धीरे-धीरे एक पूर्ण-विकसित सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर मध्य भारत और द्रक्कन में एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिसमें यद्यपि धातु का प्रयोग होता

था, पर वह नगर-संस्कृति के स्तर तक कभी नहीं

पहुँची। इस संस्कृति को तामुपाषाण संस्कृति कहा

गया। इनमें से कुछ संस्कृतियाँ हड़प्पा की संस्कृति की समकालीन थीं और कुछ अन्य संस्कृतियाँ निश्चित रूप से हड़प्पा की संस्कृति के बाद की थीं। इन संस्कृतियों की कुछ एक-जैसी विशेषताएँ थीं। इन समी संस्कृतियों के लोग आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे; सिक्थस्फटिक (केल्सेडोनी) और चकमक पत्थर (चर्ट) जैसी सिलिकामय सामग्री के फलक (ब्लेड) और शल्क (फ्लेक) बनाने के उद्योग में

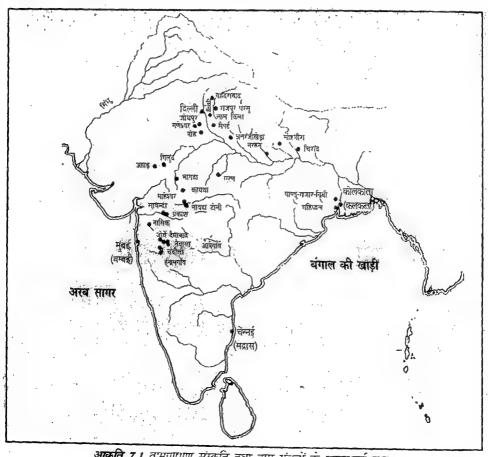

आकृति 7.1 नाम्रपापाण संस्कृति तथा नाम्र संदर्भ के महत्त्वपूर्ण स्थल

उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त थी; और ताँबे तथा कासे के औजार भी बनाते थे, पर सीमित पैमाने पर। वे अपने जीवन-निर्वाह के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर थे और साथ ही शिकार और मछली पकड़ने का धंधा भी करते थे।

कुछ महत्त्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं:

अहार संस्कृति : लगभग 2800-1500 ई.पू. कायथा संस्कृति : लगभग 2450-1700 ई.पू. मालवा संस्कृति : लगभग 1900-1400 ई.पू. मावलदा संस्कृति : लगभग 2300-2000 ई.पू. जोरवे संस्कृति : लगभग 1500-900 ई.पू.

प्रभास संस्कृति : लगभग 2000-1400 ई.पू. रंगपुर संस्कृति : लगभग 1700-1400 ई.पू.

इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदुभांड। कायथा संस्कृति अपने उन मजबूत लाल लेप वाले मृद्भांडों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर चाकलेटी रंग से तरह-तरह के चित्र बने हुए हैं। इस संस्कृति की एक अन्य विशेषता है लाल रंग से चित्रित पांडभांड और उत्कर्ण नमूनों वाले कंकतितभांड। अहार संस्कृति वाले लोग काले-लाल रंग के बर्तन बनाते थे. जो सफेद डिजाइनों से सजे होते थे। मालवा के बर्तन बनावट में कुछ अनघड़ हैं, लेकिन उन पर मोटा लेप लगा है, जिसकी सतह पर लाल या काले रंग में डिजाइन ब्ने होते हैं। प्रभास और रंगपूर के मिट्टी के बर्तन हडप्पा संस्कृति से लिए हुए हैं. लेकिन उनकी सतह चमकदार है. जिसकी वजह से उन्हें चमकीले लालभांड भी कहा जाता है। जोरवे के भांड लाल पर काले रंग से रंजित हैं, लेकिन उनकी सतह धुंधली या खुरदरी है, जिस पर पतला जलरंग किया गया है। ये मृद्भांड नाना रूप वाले हैं, जिनमें अधिक प्रसिद्ध हैं : साधार तश्तरियाँ, टोंटीदार



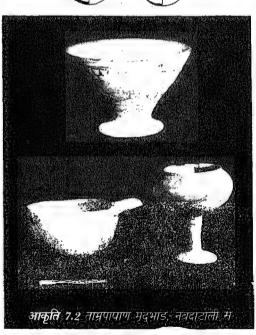



कलश, डंडीदार चषक (प्याले), साधार कटोरे, बड़े संचय पात्र और टोंटीदार पात्र एवं कटोरे।

इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से अधिकांश संस्कृतियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अर्ध-शुष्क इलाकों में फली-फूली थीं। कायथा संस्कृति की बस्तियाँ संख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं और अधिकतर चंबल और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं। ये बस्तियाँ क्षेत्रफलं में अपेक्षाकृत छोटी हैं और उनमें से बड़ी से बड़ी बस्ती भी शायद दो हेक्टेयर से अधिक बड़ी न हो। दूसरी ओर, अहार संस्कृति की बस्तियाँ, कायथा बस्तियों के विपरीत काफी बड़ी हैं। उनमें से कम से कम तीन यानी अहार, बालाथल और गिलंद, कई हेक्टेयर में बसी हैं। घर और अन्य मकान बनाने के लिए पत्थरों, कच्ची ईंटों और गारे का प्रयोग किया जाता था। खुदाइयों से पता चला है कि बालाथल एक परकोटे से घिरी बस्ती थी। मालवा संस्कृति के लोग अधिकतर नर्मदा और उसकी सहायक निदयों के क्षेत्र में बसे थे। नवदाटोली, एरन और नागदा तीनों मालवा संस्कृति की सुविदित बस्तियाँ हैं। नवदाटोली का क्षेत्रफल लगभग 10 हेक्टेयर है और यह देश की सबसे बड़ी ताम्रपापाण बस्तियों में से एक है। यह देखा गया है कि इनमें से कुछ बस्तियाँ प्राचीरयुक्त थीं और नागदा में तो एक कच्ची ईंटों से बना बुर्ज भी है। एरन के चारों ओर एक खाई के साथ-साथ परकोटा बना हुआ था। खेद का विषय है कि प्रभास संस्कृति की आधा दर्जन बस्तियों का ही पता चला है। रंगपुर संस्कृति के पुरास्थल अधिकतर गुजरात में घेलो और कालूभर नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं। जोरवे की बस्तियाँ संख्या की दुष्टि से अधिक हैं। महाराष्ट्र में 200 से अधिक बस्तियों का पता चला है। प्रकाश, दाइमाबाद और इनामगाँव

इस संस्कृति की सुप्रसिद्ध बस्तियाँ हैं। इनमें सब्बें बड़ी दाइमाबाद है, जिसका क्षेत्रफल लगभग १० हेक्टेयर है।



आकृति 7.3 खुदाई में मिला ताम्रपाषाणयुगीन गाँव (पुनः निर्मित) अहार. राजस्थान

ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गारे से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। वृत्ताकार घर अधिकतर एक साथ समूहों में बने होते थे। इन घरों और झोंपड़ियों की छतें घास-फूस की बनी होती थीं और बाँस तथा शहतीरों के सहारे खड़ी रहती थीं। फर्श कूट-कूटकर चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे और झोंपड़ियों को भंडारघर के रूप में भी काम में लिया जाता था। लोग पशु पालते थे और बारी-बारी से खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाते थे। गेहूँ और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। चावल इनामगाँव और अहार के खुदाई-स्थलों में पाया गया बताया गया है। ये लोग ज्वार और बाजरा भी उगाते थे और कुल्थी, रागी, हरे मटर, मसूर और हरे व काले चनों की खेती करते थे।



लगभग ये सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ काली मिट्टी वाले प्रदेश में पनपीं और फली-फूली थीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तत्कालीन लोगों ने उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान और साधनों के संदर्भ में अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। खेती के तरीकों के बारे में ऐसी ही समानता आज भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ हम नमी वनाए रखने की क्षमता वाली मिट्टी को देखकर शुष्क खेती की प्रणाली अपना रहे हैं।

## व्यापार और वाणिज्य

इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ताम्रपाषाणयुगीन जनसमुदाय समकालीन अन्य समुदायों के साथ व्यापार करते थे और सामग्रियों का आदान-प्रदान करते थे। अहार, गिलुंद, नागदा, नवदाटोली, एरन, प्रभास, रंगपुर, प्रकाश, दाइमाबाद और इनामगाँव जैसी बड़ी-बड़ी बस्तियाँ व्यापार और वस्तु-विनिमय की प्रमुख मंडियाँ थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि अहार के लोग तांबे के स्रोतों (खानों) के पास बसे हुए थे और मालवा तथा गुजरात के समकालीन समुदायों को तांबे के औजार तथा अन्य वस्तएँ देते थे। यह अनुमान लगाया गया है कि मालवा, जोरवे और प्रभास संस्कृति क्षेत्रों में पाए गए अधिकांश तांबे के क्लाड़ों पर कुछ पहचान-चिह्न अंकित हैं, जो एक जैसे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उन शिल्पियों के व्यापार चिहन (ट्रेडमार्क) थे, जिन्होंने उन औजारों का निर्माण किया था। कंगन-चूड़ियाँ बनाने के लिए सीपियाँ व कौडियाँ सौराष्ट्र के समद्र-तट से व्यापार के जरिए अन्य ताम्रपाषाणीय क्षेत्रों को भेजी जाती थीं। इसी प्रकार, सोना और हाथी दाँत भी टेक्कलकोट्टा (कनार्टक) से जोरवे संस्कृति वाले लोगों के पास आया होगा, जिन्होंने बदले में उपर्युक्त औजार अपनी समकालीन अन्य संस्कृति के लोगों को बेचे होंगे। इसी प्रकार, राजिपपला (गुजरात) से उपरत्नों का व्यापार भी विभिन्न क्षेत्रों के साथ होता था। यह जान लेना भी रुचिकर होगा कि जोरवे संस्कृति के लोग अपने मृद्भांडों का व्यापार भी दूर-दूर तक करते थे, क्योंकि इनामगाँव के मृद्भांड वहाँ से काफी दूरी पर स्थित अनेक पुरास्थलों पर पाए गए हैं। इसी संदर्भ में हमारा ध्यान एक बार फिर उत्तरी काली पालिश वाले मृद्भांडों की ओर जाता है जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में, गंगा के मैदान से दूर-दूर के क्षेत्रों में निर्यात किए जाते थे। अनेक मृद्भांडों पर पहियेदार बैलगाड़ियों के रेखाचित्र मिले हैं, इससे पता चलता है कि लंबी दूरी वाले व्यापार के लिए, नदी मार्ग से परिवहन के अलावा, इन गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था।

### धार्मिक विश्वास

धर्म एक ऐसा पक्ष था जिसने सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियों को आपस में जोड़ रखा था। उनमें मातृ-देवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। अहार काल में, मालवा में, संभवतः वृषभ पूजा का बोलबाला था। ऐसे अनेक प्रकृतवादी और रीतिबद्ध लिंग अधिकांश पुरास्थलों में पाए गए हैं। प्रकृतवादी लिंग संभवतः मनीती के चढ़ावे के रूप में होंगे; लेकिन छोटे रीतिबद्ध लिंग शायद गर्दन के चारों ओर लटकाए जाते होंगे, जैसा कि आज भी लिंगायत पंथ के लोग लटकाते हैं।

मालवा संस्कृति के एक विशाल संचय पात्र पर मातृ-देवी की आकृति जड़ाऊ डिजाइन में अंकित है। उसके दाहिनी ओर एक स्त्री की और बाईं ओर एक मगरमच्छ की आकृति अंकित है तथा पास में एक पूजास्थल चित्रित है। इसी प्रकार बेला (फिडिल)







आकृति 7.4 धार्मिक विश्वासों से जुड़ी वस्तुएँ : (क) रीतिबद्ध वृषभ की लघु मूर्तियाँ कायथा से; (ख) इनामगाँव से मिट्टी की वस्तुएँ

की आकृति वाली शायद श्रीवत्स जैसी है, जो कि धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक है; जिसकी, आगे चलकर ऐनिहासिक काल में मातृदेवी के रूप में पूजा की जाने लगी थी। एक पात्र पर चित्रित डिजाइन में एक देवता है उसके अस्त-व्यस्त बालों के साथ दिखाया गया है जिससे परवर्ती काल के रुद्र का स्मरण हो आता है दाइमाबाद से प्राप्त एक पात्र पर की गई चित्रका में एक देवता को बाघों जैसे जंतुओं और मोर जै पक्षियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वा इसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा क अंकित शिव पशुपति के साथ करते हैं।

उत्तरकालीन जोरवे संस्कृति के स्थल इनामाँ।
से प्राप्त दो छोटी मूर्तियों को गणेश का आद्यला
माना गया है, जिसकी पूजा किसी भी उपक्रम की
प्रारंभ करने से पहले सफलता के लिए की जाती है।
इनामगाँव के पुरास्थल पर अनेक सिरकटी छोटी-छोटी
मूर्तियाँ मिली हैं, उनकी तुलना महाभारत की देवी
विशिरा, से की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि
ताम्रपाषाणयुगीन लोगों में अग्नि पूजा का व्यापक
रूप से प्रचार था। अनेक ताम्रपाषाण स्थलों की
खुदाई के दौरान अग्निकुंड बड़ी संख्या में मिले हैं।

मालवा और जोरवे संस्कृति के लोगों के शवाधानों के साथ बर्तन एवं अन्य अंत्येष्टि वस्तुं पाई गई हैं, जिनसे पता चलता है कि वे लोग मरणोपरांत जीवन में भी विश्वास करते थे।

ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ईसापूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दियों में फली फूलीं। बाद में कायथा, प्रभास, अहार, बालाथल, प्रकाश और नेवासा जैसी बहुत-सी बस्तियाँ उजड़ गईं, लेकिन आगे चलकर चार-छ शताब्दियों के बाद फिर से बस गईं। ऐसा समझा जाता है कि ये संस्कृतियाँ वर्षा की कमी या दार-बार सूखा पड़ने के कारण उजड़ गई थीं, क्नोंकि बिना वर्षा के खेतिहर समुदायों का जीवन दूभर हो गया था।



# प्रोद्योगिकी

नामुपाषाणयूगीन कृषकों ने मिट्टी और धातु की ग्रीदयोगिकी (शिल्प) में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। उनके दवारा चित्रित भांड बहुत अच्छे बनाए और आग में पकाए जाते थे। उनके भट्ठे की आग का नापमान 500° से 700°C तक होता था। धातु के भीजारों में हम कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, कड़े (वलय), मनके, कांटे (आंकुड़े) आदि पाते हैं, जो अधिकतर नांबे के बने होते थे। तांबा संभवतः राजस्थान के खतडी क्षेत्र की खानों से निकाला जाता था। सोने के आभूषण बहुत-ही दुर्लभ थे और केवल जोरवे संस्कृति मं ही पाए गए हैं। एक कान का आभूषण प्रभास म्थल पर भी मिला है। इनामगाँव के पुरास्थल में ताँबे कं चिमटों और कुठालियों (मूषा) का मिलना यह दर्शाता है कि वहाँ सोने के आभूषण बनाने का काम .भी होता था। उपरत्नों के मनकों में छेद करने के लिए सिक्थस्फटिक (केल्सेडोनी) की वंधनियों (डिल) का प्रयोग किया जाता था। कंकड़ में चूना तैयार किया जाता था जो घरों की पुताई और अन्न की धानियों की लेपाई आदि के काम आता था।

# ताम्र संचय संस्कृति

जब से 1822 में सर्वप्रथम कानपुर जिले के बिठूर स्थल से ताँबे के कांटेदार बरछे (हारपून) के पाए जाने की खबर मिली थी, तब से लेकर आज तक लगभग एक हजार ताँबे की वस्तुएँ भारत के विभिन्न भागों में लगभग 90 पुरास्थलों से प्राप्त हो चुकी हैं। चूँकि ये ताँबे की वस्तुएँ अधिकतर एक साथ कई वस्तुओं के समूह यानी संचय (होर्ड) के रूप में पाई गई हैं, इसलिए उन्हें ताम्र संचय (कॉपर होर्ड्स) कहा

जाता है। सबसे बड़ा संचय गुंगेरिया (मध्य प्रदेश) से प्राप्त हुआ है, जिसमें तांचे की 424 वस्तुएँ और चाँदी की 102 पतली चांदरें हैं। ये चीजें कई किस्मों या रूपों की हैं; जैसे— विभिन्न प्रकार की आदिम कुल्हाड़ियाँ (केल्ट), कांदेदार बरछे (हारपून), दुसिंगी तलवारें, छल्ले (वलय) और मानवाकृतियाँ (एंथ्रोपोमोफ्सी)। हमने यह देखा है कि ये कांदेदार बरछे, दुसिंगी तलवारें और मानवाकृतियाँ बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के स्थलों तक ही सीमित हैं, जबिक आदिम कुल्हाड़ियाँ, छल्ले और अन्य वस्तुएँ अलग-अलग भौगोलिक इलाकों; जैस— राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल



आकृति 7.5 ताम्र संचय की वस्तुएँ 1. मानवाकृतियाँ, 2-3. दुसिंगी तलवारें, 4-5, 7. काँटेदार बरछे, 6. वलय, 8-11. आदिम कुल्हाड़ियाँ, 12-13. छड़दार आदिम कुल्हाड़ियाँ







आकृति 7.6 गैरिक मुदभांड संस्कृति

और महाराष्ट्र में भी पाई गई हैं। इन ताम्र वस्तुओं के वैज्ञानिक विश्लेपण से पता चला है कि वे खुले या बंद साँचों में ढालकर बनाई गई थीं। ये वस्तुएँ आमतौर पर शुद्ध ताँबें की बनी हुई हैं, हालांकि उनमें से कुछ में नगण्य मात्रा में अन्य धातुएँ भी मिली हुई पाई गई हैं। इन कांस्य संचयों का स्रोत संभवतः खेतड़ी क्षेत्र की तांबे की खानें और उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के पहाड़ी क्षेत्र रहे होंगे।

इन ताम्र संचयों में हथियारों, और औजारों के साथ-साथ पूजा की वस्तुएँ भी पाई गई हैं। कांटेदार वरिष्ठयों और दुसिंगी तलवारों का प्रयोग तो हथियारों के रूप में किया जाता होगा, जबिक आदिम कुल्हाड़ियों तथा कुठारों का इस्तेमाल औजारों के रूप में होता होगा। ऐसा लगता है कि छड़दार कुल्हाड़ियाँ खानों से खिनज खोदकर निकालने के काम आती थीं। पाई गई मानवाकृतियों में से कुछ तो काफी भारी और बड़ी हैं। उनका भार कुछ किलो तक और लंबाई 45 सेमी. तक और चौड़ाई 43 सेमी. तक है। संभवतः इन आकृतियों की पूजा की जाती थी। आज भी समस्त उत्तर भारत में ऐसी ही शिन देवता

की मूर्तियों की पूजा की जाती है, ज़िनका आका 4-10 सेमी, होता है।

यह बताना बहुत कठिन है कि इन ताम्र संचये के निर्माता कौन थे। गंगा के मैदान में इन ताम्र संचये की कुछ वस्तुएँ गैरिक मृद्भांडों (ओसीपी) के साथ पाई गई हैं, जिनके बारे में हम आग चर्चा करेंगे।

# गैरिक मृद्भांड संस्कृति

हड़प्पा की परिपक्व सभ्यता के उत्तरकाल में, गंगा के मैदान के ऊपरी भागों में एक ऐसी संस्कृति फल-फूल रही थी, जो अपने चमकीले लाल लेप वाले और काले रंग से चित्रितं मृद्भांडों के लिए पहचानी जाती है। ये मृद्भांड गंगा के मैदान के उत्तरी भागों में सर्वत्र पाए गए हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान यह पाया गया है कि जिन पुरास्थलों से ये मृद्भांड मिले हैं, वहाँ कभी जोरदार बाढ़ें आई थीं। कुछ विद्वानों का विचार है कि गंगा का समस्त ऊपरी मैदान काफी लंबे समय तक पानी में डूबा रहा था। गैरिक मृद्भांड

संस्कृति के लोग ताँबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे और चावल, जौ, चना और खेसरी की खेती करते थे। गैरिक मृद्भांडों और हड़प्पाई भांडों की आकृतियों में काफी समानता पाई जाती है।

उत्खनन कार्यों के दौरान, एटा जिले के सैपई स्थल पर ताम्र संचय की वस्तुएँ, गैरिक मृद्भांडों के साथ पाई गई थीं। इसी प्रकार, गंगा-यमुनां दोआब में जहाँ-जहाँ ताम्र संचय मिले हैं, वहाँ लगभग सभी स्थलों पर गैरिक मृद्भांड भी पाए गए हैं। इसे देखते हुए कुछ विद्वानों का विचार है कि दोआब में. ताम्र संचयों का संबंध गैरिक मृद्भांड संस्कृति के ज़ोगों से रहा है। लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनका सांस्कृतिक साहचर्य स्पष्ट नहीं है। जैसा कि ऊपर ताम्रपाषाणीय संस्कृतियों से संबंधित अनुभाग में कहा गया है, ताम्र संचयों की कुछ चीजें प्रमुख रूप से आदिम कुल्हाड़ियाँ, ताम्रपाषाणीय लोगों से संबद्ध भी पाई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, ऊपरी गंगा घाटी के कुछ अन्य स्थलों; जैसे- बहदराबाद, नसीरपुर (हरिद्वार), राजपूर-परश्रू (मेरठ), बिसौली (बदायूं) और बहेड़िया (शाहजहाँपुर) में पहले की खुदाइयों में ताम्र संचय पाए गए थे, वहीं बाद वाली खुदाइयों में गैरिक मृदभांडों के ठीकरे मिले हैं।

- निम्नलिखित की व्याख्या करें : ताम्रपाषाण संस्कृति, गैरिक मृद्भांड (ओ.सी.पी.), मानवाकृतियाँ, ताम्र संचय।
- संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) ताम्रपाषाणीय प्रौद्योगिकी
  - (ii) महत्त्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ
  - (iii) ताम्र संचय
- ताम्रपाषाण संस्कृति नवपाषाण संस्कृति से कैसे भिन्न है?
- ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों के धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें।



- भारत के बाह्य रेखा मानचित्र में कुछ महत्त्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल दर्शाएँ।
  - अपनी स्कैच बुक में गिलास, प्याले और कटोरे जैसे कुछ पात्रों के रेखाचित्र बनाएँ।



A provide participation of the following from the same and the same of the same and

હતા. ત્રમુક પાસ્ટ્ર પુસ્તા લોકા તરે બંધ પામેનુક કહીને ત્રીમ ક્રે માટે છે. पुर करने हरता है। है कि भाग भागि है, "पान्य स्थाद हैन" के रामा राष्ट्रमी बार्ग की है।

सन् 1947 में भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केंवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है।

हड़प्पा की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो में आर.डी. बैनर्जी और हड़प्पा में डी.आर. साहनी द्वारा किए गए उत्खननों (खुदाइयों) के फलस्वरूप 1920-21 में हुई थी। चूँकि उस समय इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी में ही मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। संस्कृति की नामकरण उस पुरास्थल के आधार पर भी किया जा सकत है, जहाँ से वह पहली बार जानी गई हो। चूँिक इस सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम हड़प्पा में पाए गए थे, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता

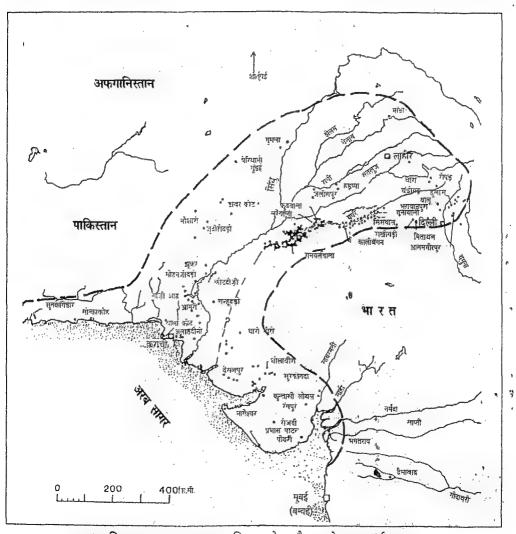

आकृति 8.1 हड़प्पा तभ्यता का विस्तार क्षेत्र और इसके महत्त्वपूर्ण पुरास्थन



है। सन् 1947 में भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। अब इस संस्कृति के भिन्न-भिन्न चरणों से जुड़ी लगभग 1,400 बस्तियाँ भारत के भिन्न-भिन्न भागों में खोजी जा चुकी हैं। आज के विभाजित भारत की राजनीतिक सीमाओं के अनुसार, इन 1,400 बस्तियों में से लगभग 925 बस्तियाँ भारत में और 475 पाकिस्तान में हैं। भारत की इस प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कुछ अन्य विषयों की तरह आज की राजनीतिक सीमाओं में बाँधकर करना उचित नहीं होगा। इसलिए भौगोलिक वितरण या प्रसार-क्षेत्र ही इसका आधार होना चाहिए।

अब तक खोजी गई 1,400 बस्तियाँ एक अत्यंत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। पश्चिम में इस क्षेत्र की सीमा बलूचिस्तान स्थित सुतकागेंडोर तक, पूर्व में आलमगीरपुर (जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश) तक, दिक्षण में दाइमाबाद (जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र) तक और उत्तर में मांडा (जिला अखनूर, जम्मू-कश्मीर) तक बताई जाती है। यह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1,600 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दिक्षण तक लगभग 1,400 किलोमीटर चौड़ा है। इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र, मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों ही सभ्यताओं के कुल सम्मिश्रत क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ये बस्तियाँअधिकतर निदयों के किनारे स्थित थीं।

यदि हम नदियों के अनुसार इन बस्तियों के वितरण/फैलाव पर विचार करें तो पाएंगे कि (i) केवल 40 बस्तियाँ ही सिंधु और उसकी सहायक निदयों के क्षेत्र में पाई गई हैं, (ii) 1,100 (80 प्रतिशत) बस्तियाँ सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहाँ कभी सरस्वती नदी बहती थी जो आज कल लुप्त-सी हो गई है; और (iii) लगभग 250 बस्तियाँ भारत में सरस्वती नदी प्रणाली-क्षेत्र से परे पाई गई हैं, जिनमें से कुछ गुजरात में और थोड़ी-सी महाराष्ट्र में हैं।

इन बस्तियों के फैलाव-क्षेत्र से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा की सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बिल्क सरस्वती तथा उसकी सहायक निदयों का क्षेत्र था, जो सिंधु तथा गंगा के बीच में स्थित था। इसीलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु-सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ लोग तो इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारना अधिक पसंद करते हैं।

इस सभ्यता की 1,400 बस्तियों में से अधिकांश बस्तियों को छोटे गाँव (10 हेक्टेयर तक के) कहा जा सकता है, कुछ को बड़े नगर (कस्बे) और छोटे शहर (10 से 50 हेक्टेयर तक के) कह सकते हैं। कुछ बस्तियों; जैसे— मोहनजोदड़ो (+250 हेक्टेयर), हड़प्पा (+150 हेक्टेयर), गणवारीवाला (+80 हेक्टेयर) और राखीगढ़ी (+80 हेक्टेयर), कालिबंगन (+100 हेक्टेयर) और धौलावीरा (+100 हेक्टेयर) को आसानी से बड़े शहरों की गिनती में लाया जा सकता है। पहली पाँच बस्तियाँ अंतर्देशीय केंद्र कही जा सकती हैं, जो सिंधु तथा सरस्वती निदयों के मैदान में एक-दूसरे से लगभग समान दूरियों पर टेढ़े-मेढ़े मार्ग पर स्थित हैं। अंतिम दो बस्तियाँ कच्छ के रण में स्थित हैं।

इसमें से प्रत्येक नगर ऐसी विस्तृत कृषि-भूमियों, नदियों और वनों से घिरा हुआ था, जहाँ कहीं-कहीं किसान और ग्वाल-समुदाय तथा कहीं शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालिबंगन, लोथल, सुरकोतदा, धौलावीरा आदि पुरास्थलों पर की गई व्यापक खुदाइयों से हमें इस सभ्यता के विभिन्न पहलुओं; जैसे— नगर-योजना, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, धर्म आदि के बारे में काफी कुछ पता चलता है।

## नगर योजना

सिंधु-सरस्वती सभ्यता के नगरों के समग्र अभिन्यास (नक्शे) की असली पहचान या विशेषता यह है कि इसकी सड़कें व गिलयाँ और उनके किनारे बनी इमारतों की पंक्तियाँ, एक-दूसरे को, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण की ओर, समकोण बनाते हुए काटती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अभिन्यास

के अनुसार नगर बसाने का विचार अचानक पहली बार इन नगरों के संबंध में ही नहीं आया होगा; संभवतः ऐसी योजना पहले से ही जानी-परखी हुई होगी और पूर्व-काल में प्रचलित होगी, जैसा कि कोटदीजी, कालिबंगन, हड़प्पा, रहमान ढेरी, नौशारो आदि पुरास्थलों से पता चलता है। इन सभी बस्तियों के बुनियादी नक्शे की विशेषता यही है कि इनकी बड़ी सड़कें एक जाल (ग्रिड) बनाती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर एक-दूसरे को काटती हुई बनी थीं और बस्ती चारों ओर एक परकोटे (प्राचीर) से घिरी थी।

पहले यह सोचा जाता था कि ये सभी नगर समान रूप से दो भागों में बंटे थे; इनमें पश्चिम की ओर ऊँचा दुर्ग था और पूर्व की ओर नगर का निचला



मोहनजोदड़ो : दुर्ग और निचला नगर



आकृति 8.2 हड्डप्पाई नगर अभिन्यास (नक्शा) (क) मोहनजोदड़ो; (ख) कालीबंगन

(ख) -

हिस्सा था। इससे यह प्रतीत होता था कि इन नगरों में शासकों के लिए अलग ऊँचा दुर्ग और साधारण लोगों यानी शिल्पियों, श्रमिकों आदि के लिए निचला हिस्सा होता था, जिसमें शिल्प-शालाएँ भी होती थीं, लेकिन ऐसा समझना सही नहीं है क्योंकि बड़े-बड़े सार्वजनिक भवन, वाजार, छोटे-बढ़े रिहायशी मकान और शिल्प-शालाएँ लगभग सभी इलाकों में पार्ड गई हैं।

प्रत्येक नगर में कई सेक्टर या टीले (माउंट) ऊँची दीवार से घिरे हुए थे जो अलग-अलग दिशाओं में बसे हुए थे। मोहनजोदड़ों, हड़प्पा और कालिबंगन में पिश्चिम की ओर एक ऊँचा आयताकार टीला है और उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व की ओर विस्तृत टीला है। लेकिन धौलावीरा और बनावली स्थलों पर दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो कि आंतरिक रूप से तीन या चार, दीवार से घिरे सेक्टरों में विभाजित है।

मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालिवंगन, मुरकोतदा जैसे हड़प्पाई नगर स्थलों की खुदाई से पता चला है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी चार दीवारी यानी परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक चहारदीवारी या परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। धौलावीरा में एक वड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइनबोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला था। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे वड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफेद चुना (जिप्सम) भरकर तैयार की गई है। इसमें दस संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊँचाई 37 सेमी. और चौडाई 25 से 27 सेमी. है और उनके दुवारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है। जब यह नामपटूट प्रवेश द्वार पर टँगा होता था, तो दूर से ही दिखाई देता होगा।

# इमारतों में इस्तेमाल की गई सामग्री

लोगों दवारा घर-मकान बनाने के लिए जिन सामग्रियां का इस्तेमाल किया जाता था, वे भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थीं और निर्माण की शैली भी सर्वत्र एक-जैसी नहीं थी। जलोढ़ मिट्टी से बने इन मैदानों में, जहाँ अधिकांश बस्तियाँ पाई गई हैं, मकान आमतौर पर कच्ची ईंटों और भट्ठे में पकाई गई ईंटों, लकड़ी और सरकंडों से बनते थे, किंतु चटुटानों वाली तलहटियों में और कच्छ के द्वीपों तथा सौराष्ट्र में, जहाँ पत्थर आसानी से उपलब्ध था, ईंटों की जगह तराशा हुआ पत्थर काम में लिया जाता था। घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों का औसत आकार 7.5 × 15 × 30 सेमी. होता था. लेकिन परकोटे की दीवारों के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार बडा यानी 10 × 20 × 40 सेमी. होता था। दोनों आकारों की ईंटों में मोटाई, चौडाई और लंबाई का अनुपात एक समान 1:2:4 होता था, अर्थात् चौड़ाई मोटाई से दोगुनी और लंबाई मोटाई से चार गुनी होती थी।

दरवाजे और खिड़िकयाँ लकड़ी और चटाई (मैट) की बनी होती थीं। घरों के फर्श कड़ी मिट्टी को कूट-कूट कर बनाए जाते थे और आमतौर पर उन पर लेपाई भी की जाती थी। नहाने की जगह और नालियाँ पकी हुई ईटों से या पत्थर से बनाई जाती थीं। कुछ कमरे का फर्श पकी ईटों से या मिट्टी की पकी हुई टिक्कियों (केक) से बनायां जाता था। मकानों की छतों के वास्तविक टुकड़े बहुत कम मिले हैं। छतें संभवतः लकड़ी की बीमों/ कड़ियों से बनाई जाती थीं और उन पर सरकंडे बिछाकर, चिकनी मिट्टी भरी जाती थी। कुछ ऐसे भी दुर्लभ उदाहरण मिले हैं, जहाँ इमारती लकड़ी

(टिंबर) का प्रयोग भी ढाँचा बनाने अथवा ईंटों के काम की मजबूती के लिए किया गया है।

# इमारतों/भवनों के प्रकार

खुदाइयों से पता चला है कि अनेक प्रकार के मकान और सार्वजनिक भवन, सभी छोटी-बड़ी बस्तियों में बनाए जाते थे। इन इमारतों को मोटे तौर पर कुछ अंतर के साथ तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: (i) निजी मकान/घर; (ii) बड़े मकान/घर, जिनके चारों ओर छोटे-छोटे घर बने होते थे; तथा (iii) बड़ी सार्वजनिक संरचनाएँ।

रहने के घरों के आकार और डिजाइन में काफी अंतर पाया गया है। कुछ घर तो एक कमरे वाले ही होते थे, जबिक कइयों में 12 तक कमरे और विशाल आँगन होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़िकयाँ मुख्य सड़क की बजाय गली में अधिक खुलती थीं। सामने के मुख्यद्वार से घर के भीतर नहीं झाँका जा सकता था। इस ताका-झाँकी को रोकने के लिए एक दीवार बनी होती थी अथवा सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा यानी पोल बना होता था। इस व्यवस्था से बाहर गली में आते-जाते लोग भीतरी आँगन में क्या-कुछ हो रहा है, देख नहीं पाते थे। आज भी सिंधु-गंगा के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र के पारंपरिक घर-मकानों में यह प्रद्धित अपनाई जाती है।

बहुत-से मकान दो-मंजिले होते थे और कुछ विद्वानों का विचार है कि कुछ मकान तीन मंजिले भी होते थे। कमरों में अंगीठी (हर्थ) आमतौर पर होती थी। प्रत्येक घर में एक स्नानघर होता था और कुछ घरों में तो पहली मंजिल पर स्नानघर होने का भी सबूत मिला है। काठ की चौखट वाले दरवाजे बनाए जाते थे और देहरी पर लगा हुआ ईंट का सॉकेट दरवाजे के चूल का काम देता था। कुछ

दरवाजों पर रंगरोगन भी किया जाता था और संभवतः उन्हें साधारण नक्काशी से सुंदर भी बनाया जाता था। खिड़िकयाँ पहली और दूसरी मंजिल पर छोटी होती थीं। पास-पास के घरों के बीच एक पतली-सी खाली जगह होती थीं, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था। लगभग सभी बड़े घरों में आँगन के भीतर एक कुआँ होता था। कुएँ के ऊपरी सिरे पर लगी ईंटों के ऊपर पाए गए गहरे रगड़ के निशानों से पता चलता है कि कुएँ से पानी रिस्तयों के सहारे काठ या चमड़े के डोल से खींचा जाता था।



**आकृति 8.3** मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त उसके दुर्ग क्षेत्र कर<sup>ा</sup>नाई दृश्य

## सार्वजनिक इमारतें

कुछ नगरों में बड़ी और अलग किस्म की संरचनाएँ (इमारतें) पाई गई हैं। उनके नक्शे और निर्माण में



कुछ विशिष्टता देखी जा सकती हैं। यहाँ हम कुछ खास संरचनाओं पर ही चर्चा करेंगे।



आकृति 8.4 मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार

मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले का संभवतः सबसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, वहाँ का विशाल स्नानागार। बढ़िया ईंटों से बना हुआ यह सुंदर जलाशय 12 मीटर लंबा. 7 मीटर चौडा और लगभग 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है, जिनको चूने के गारे से जोड़ा गया है और ईंटों की भीतरी तथा बाहरी परतों के बीच में बिटुमिन (डोमर) की परत लगाई गई है। पास के कमरे में एक बड़ा कुआँ है। जाहिर है स्नानागार में पानी इसी कुएँ से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार के एक कोने में पानी को बाहर निकालने का एक निर्गम-मुख है, जहाँ से पानी बहकर बड़े नाले से होता हुआ टीले के पश्चिम की ओर चला जाता था। स्नानागार के चारों ओर पोर्टिको एवं कमरे बने हुए हैं और पास ही एक जीना है, जिससे ऊपर की मंजिल पर चढा जा सकता था। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह विशाल स्नानागार किसी धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा. जो कि प्राचीन काल से आज तक भारतीयों के जीवन में एक आवश्यक कर्म रहा है।

मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बिल्कल पास ही पश्चिम की ओर ईंटों से बने हुए 27 खंड (ब्लॉक) हैं, जिनके बीच में संकरी गलियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 50 मीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 27 मीटर है। ऐसी ही कुछ संरचनाएँ हड़प्पा, कालिबंगन और लोथल में भी पाई गई हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इनका उपयोग खांद्यान्न रखने के लिए किया जाता था। हड़प्पा में इन अन्नागारों के पास काम करने के लिए अनेक प्लेटफार्म/चबुतरे बने हुए हैं। इनमें ईंटों के गोलाकार चबूतरों की कतारें हैं। ख़ुदाई के दौरान इन गोलाकार चबूतरों में से एक चबूतरे के केंद्र भाग में काठ की एक बड़ी ओखली से बना निशान पाया गया था। काठ की ऐसी बडी ओखलियों का इस्तेमाल दुनिया के कई हिस्सों में धान से छिलका हटाने के लिए किया जाता है।

लोथल में पाई गई एक गोदी (डॉकयार्ड) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संरचना है। इस विशाल संरचना की लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 8 मीटर है और इसमें पानी भरने के लिए पूर्वी दीवार में एक सरणी नहर (12.3 मीटर चौड़ी) बनी है और अधिक पानी हो जाने पर पानी बाहर निकालने के लिए अधिप्लावन मार्ग बना है। पानी को भीतर लाने वाली सरणी एक नदी से जुड़ी है। इसके पास एक घाट बना है, जिसकी लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 21.6 मीटर है। अधिकांश विद्वानों की राय में यह संरचना एक गोदी है, जहाँ छोटे-बड़े जहाज माल उतारने और लादने के लिए आते थे। इस गोदी के पास ही एक भंडारघर में बहुत-सी मुद्राएँ (सीलें) पाई गई हैं, जिन्हें देखकर विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि लोथल हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था।

# सड़कें और नालियाँ

हड़प्पा की सभ्यता की कुछ अन्य उल्लेखनीय विशिष्टताएँ हैं : अत्यंत सुव्यवस्थित सड़कें और गिलयाँ, जिनके साथ-साथ जल की निकासी के लिए नालियाँ भी बनाई गई हैं।

नगर एक सुव्यवस्थित योजनाबद्ध रीति से बसाए जाते थे। उनकी सड़कें परस्पर समकोण बनाती हुई एक-दूसरे को काटती थीं। यहाँ तक कि इन सड़कों की चौड़ाई भी एक विशेष अनुपात में होती थी। जैसे, सबसे संकरी गली यदि एक निश्चित इकाई की चौड़ाई वाली हो तो अन्य गलियाँ, सड़कें उससे दोगुनी, तिगुनी आदि चौड़ाई की होंगी। इसके अलावा, इस सभ्यता के लोगों में नागरिक भावना इतनी गहरी थी कि इस सभ्यता की समृद्धि के दिनों में सड़कों पर कहीं भी अनिधकृत कब्जा नहीं दिखाई देता था। विद्वानों के मतानुसार ऐसी नगर-योजना तो उन्नीसवीं सदी के लंदन और पेरिस शहरों में भी नहीं थी।

छोटे कस्बों और गाँवों में भी मलजल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इससे यह पता चलता है कि लोगों में उच्चकोटि की नागरिकता की भावना और स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति जागरूकता पाई जाती थी। पकी ईंटों से बनी छोटी नालियाँ स्नान मंचों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थीं, जो घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक ले जाती थीं और मध्यम आकार वाली नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ-साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थीं, और ये बड़े नाले ईंटों



आकृति 8.5 लोथल में गोदी (डॉकयार्ड)

से या तराशे गए पत्थरों से वाकायदा ढके हुए होते थे। टोडा-मेहराबदार नाले भी पाए गए हैं। उनमें से एक तो लगभग 6 फुट गहरा है, जो नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाने वाला मुख्य नाला था। मलजल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियाँ बनी होती थीं, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी और फिर एक निश्चित समय पर नियमानुसार साफ कर दी जाती थी।

# शिल्प और उद्योग

यद्यपि हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, फिर भी उस समय औजार, बर्तन, हिथयार आदि बनाने के लिए अधिकतर अमिश्रित/शृद्ध ताँबे का ही प्रयोग किया जाता था और कभी-कभार ताँबे में ही टिन (वंग) मिलाकर कांसा बनाया जाता था। औजार और हिथयार रूप की दृष्टि से सरल किस्म के थे। उनमें चपटी कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, वाणाग्र (तीर के सिरे), भाले, चाकू, आरियाँ, उस्तरे और मछली फँसाने के काँटे शामिल थे। लोग नाँबे और कांसे के पात्र भी बनाते थे। वे सीसे के बाट और छोटी-छोटी तश्तरियाँ बनाते थे। इसके अलावा सोने तथा चाँदी के आभूषण भी काफी सफाई से बनाए जाते थे।

हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने चकमक के फलक (चर्ट ब्लेड) वाले चाकू-छुरियों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। इनमें से कुछ फलक तो किसी प्राचीन संस्कृति के फलकों की तुलना में सर्वोत्तम पाए गए हैं। रत्नों और उपरत्नों के मनके व बाट बनाने में उस समय के लोगों को प्रवीणता एवं विशेषज्ञता प्राप्त थी। लंबे (10 सेमी. तक) ढोलकाकार इंद्रगोप मुनके (कॉर्नेलियन बीड) उनकी कारीगरी के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। कई नरह की चीजें; जैसे— मोहरें, मनके, कंगन, बटन, पात्र आदि बनाने के लिए सेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन फायंस (एक तरह का कांच) बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग विशेष रूप से ध्यातव्य तथ्य है। इस सामग्री से मनके, ताबीज, मुद्रांक और पशुओं की आकृतियाँ भी बनी मिली हैं।

हड़प्पा सभ्यता में सोने की वस्तुएँ लटकने वाले आभूषण (पेंडेंट), ताबीज, ब्रोच और अन्य छोटे-छोटे गहनों के रूप में मिलती हैं। हड़प्पाई आभूषणों में इस्तेमाल किया गया सोना कुछ हलके रंग का है।



आकृति ८.६ आभूषण

जिसका अर्थ यह हुआ कि उसमें चाँदी की मात्रा अधिक मिली हुई है। मिश्रधातुओं के आधार पर यह कहा गया है कि सोना कर्नाटक क्षेत्र से आया होगा। सोने की अपेक्षा चाँदी अधिक इस्तेमाल की जाती थी क्योंकि वड़े-बड़े पात्र और अन्य वस्तुएँ चाँदी से बनी पाई गई हैं।

पियक्व हड़प्पाई मृद्भांडों में सरस्वती क्षेत्र और सिंधु क्षेत्र के पश्चिमी भाग की प्राक्-हड़प्पाई संस्कृति की मृत्तिका-परंपरा का सुंदर सम्मिश्रण पाया जाता है। मृद्भांड शिल्प काफी उन्नत था। अधिकांश बर्तन चाक (कुम्हार के) पर बनाए जाते थे। बड़े-बड़े संचय पात्र भी बनाए जाते थे। बर्तन चमकीली लाल सतह पर काले रंग से चित्रित किए जाते थे। इन पर ज्यामितीय आकृतियों, पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं के अलावा कहीं-कहीं कुछ कथाओं के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं।

2,500 से अधिक मुद्राएँ (मोहरें) पाई गई हैं। ये सेलखड़ी की बनी हैं। इन पर अधिकांशतः एक पशुचित्रित होता है, जैसे एक शृंगी, साँड, हाथी, गैंडा आदि, लेकिन कुछ मुद्राओं पर पेड़, अर्ध-मानवीय और मानवीय आकृतियाँ भी चित्रित की गई हैं और कहीं-कहीं मनुष्यों को किसी अनुष्ठान में शामिल होते हुए दिखाया गया है।

शुक्ति-शिल्प भी एक अन्य फलता-फूलता उद्योग था। समुद्र के किनारे बसे हुए शिल्पी शुक्तियों, सीपियों, कौड़ियों आदि से तरह-तरह के आभूषण बनाते थे; जैसे— पेंडेंट, अंगूठियाँ, कंगन, जड़ाऊ गहने, मनके-मालाएँ आदि। इसके अलावा समुद्री चीजों से कटोरे, कलिखयाँ और खेल की गोटियाँ तो बनाई ही जाती थीं।

## व्यापार और वाणिज्य

हड़प्पाई सभ्यता में समाज का ढाँचा अत्यंत सुव्यवस्थित और जीवन का स्तर अवश्य ही ऊँचा रहा होगा, क्योंकि उस समय की संचार-प्रणाली अत्यंत विकसित धी और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि उत्पादन तथा बड़े पैमाने के व्यापार ने अवश्य ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी। प्रारंभ में तो व्यापार अंदरूनी यानी देश के आंतरिक अंचलों के बीच ही रहा होगा, लेकिन बाद में बाहरी व्यापार भी विकसित हो गया होगा। खेती की उपज और औद्योगिक कच्ची सामग्री; जैसे—ताम्रखनिज, रत्न, उपरत्न आदि का व्यापार किया जाता था। कच्ची सामग्रियों के अलावा, धातु की निर्मित वस्तुओं (पात्र, तवे-कड़ाहियाँ, हथियार आदि),

रत्नों और उपरत्नों (मनके, पेंडेंट, ताबीज आदि), सोने तथा चाँदी के आभूषणों का भी विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता था। ताँबा संभवतः राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया जाता था। चकमक के फलक सिंध की रोहड़ी की पहाड़ियों से, कार्नेलियन मनके गुजरात तथा सिंध से, सीसा दक्षिण भारत से, लाजवर्द मणियाँ कश्मीर और अफगानिस्तान से, फिरोजा और हरिताश्म (जेड) मध्य एशिया या ईरान से, अंबुमणि महाराष्ट्र से और गोमेद, सिक्थस्फटिक (केल्सेडोंनी) और इंद्रगोप (कार्नेलियन) सीराष्ट्र से आता था।

परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता की मुद्राओं (मोहरें) और अन्य मानवनिर्मित वस्तुओं का समकालीन मेसोपोटामियाई सभ्यता में पाया जाना और कुछ मेसोपोटामियाई तथा मिस्री वस्तुओं का हड़प्पाई सभ्यता में पाया जाना और मेसोपोटामियाई प्रलेखात्मक साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पाई लोगों का उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था।

# माप - तौल

छोटी दूरी और लंबी दूरी के व्यापार का निहितार्थ यह है कि वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा माप-तील, के संबंध में बाकायदा नियम-विनियम मौजूद थे। हड़प्पाई माप-तील के बट्टे व अन्य साधन आकार में गोलाकार या घनाकार होते थे और वे चर्ट, जैस्पर या अगेट के बने होते थे। बाट एक शृंखला में क्रमशः बढ़ते जाते थे, पहले वे 1, 2, 4, 8 से 64 तक दोगुने होते जाते थे और उसके बाद 160 से आगे सोलह के दशमिक गुणजों में, 320, 640, 1,600, 6,400 (1,600 × 4), 8,000 (1,600 × 5) और 1,28,000 (यानी 1,6000 × 8) होते जाते थे। मजेदार बात तो यह है कि 16 या उसके गुणजों की परंपरा भारत में 1950 के दशक



तक चलती रही है। सोलह छटांक का एक सेर होता था और 16 आने का एक रुपया। लंबाई का माप 37.6 सेमी. के एक फुट और 51.8 सेमी. से 53.6 सेमी. के हाथ (क्यूबिट) पर आधारित था।

## परिवहन और यात्रा

हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से प्राप्त मृद्भांडों पर और कुछ मुद्राओं पर जहाजों तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। एक जलयान या नौका का एक मिट्टी का मॉडल लोथल से मिला है, जिसमें मस्तूल और पतवार लगाने के लिए छेद मौजूद हैं। मुद्राओं तथा मृद्भांडों पर चित्रित नौकाएँ वैसी ही हैं, जैसी कि आज सिंध और पंजाब के इलाकों में इस्तेमाल की जाती हैं। यात्रा और परिवहन जहाजों और नौकाओं के जिरए किया जाता था। जमीन पर परिवहन के लिए बैलगाड़ियों तथा भारवाही पशुओं; जैसे— बैल, ऊँट, गधे आदि का इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न प्रास्थलों से प्राप्त बैलगाड़ियों की मिट्टी की आकृतियों



(क) बैलगाड़ी



(ख) मुद्रा पर अंकित नौका आकृति 8.7 परिवहन के साधन

तथा कई स्थलों पर सड़कों पर पाई गई गाड़ियों की लीकों से यह पता चलता है कि उन दिनों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों का आकार और शक्ल लगभग वैसी ही थी जैसी कि आज की गाड़ियों की है।

# कृषि

कुछ हड़प्पाई नगरों में मिले अन्नागारों (कोठारों) से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खाद्यान्न इतनी अधिक मात्रा में पैदा किए जाते थे कि उनसे लोगों की तात्कालिक आवश्यकता तो पूरी हो ही जाती थी, लेकिन बचे हुए अनाज को किसी भावी आपात स्थिति के लिए सुरक्षित भी रख लिया जाता था।



आकृति 8.8 कालिबंगन की खुदाई में मिला जुता हुआ खेत

ऐसा प्रतीत होता है कि मुंख्य अनाज गेहूँ और जो थे। चावल की भी जानकारी थी पर उसे बढ़िया अन्न माना जाता था। मोटे अनाजों (मिलेट्स) की ये छः किस्में उगाई जाती थीं: रागी, कोवों, सांवा, और ज्वार, मटर तथा फलियों की भी खेती की जाती थी। चावल के अवशेष मुख्य रूप से गुजरात तथा हरियाणा के पुरास्थलों से पाए गए हैं। अन्य फसलों में खजूर,

तरह-तरह की फिलयाँ, तिल और सरसों शामिल हैं। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर पाए गए सूती कपड़े के टुकड़ों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम से कम 2,000 वर्ष पहले के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास पाई गई है। यह संसार भर में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है।

खेती आमतौर पर निंदयों के किनारे की जाती थी, जहाँ गरिमयों तथा वर्षा के दिनों में बाढ़ का पानी बह आता था। पानी के इस बहाव से हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी आकर जमा हो जाती थी और उसमें ऊपर से हल चलाने और खाद-पानी देने की जरूरत नहीं होती थी। कालिबंगन (प्रथम काल) की खुदाई में मिले बोए हुए खेत में हल से बनी आड़ी-तिरछी खुरों (कूंडों) के निशानों से पता चलता है कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थीं। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी यह तरीका अपनाया जाता है।

खेतों की जोताई के लिए, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था जिसके निचले सिरे पर ताँबे या लकड़ी की फाल लगी होती थी। मोहनजोदड़ो और बनावली में हल के मिट्टी के मॉडल पाए गए हैं। फसल की कटाई ताँबे के हँसिए से और लकड़ी के हत्थे पर लगी पत्थर के फलकों (ब्लेड)/गंड़ासों से की जाती थी।

हड़प्पाई लोग कई किस्म के पशु पालते थे। खुदाइयों में बहुत-से जानवरों की हड्डियाँ पाई गई हैं। अनेक पालतू जानवरों; जैसे— भेड़, बकरी, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, सूअर, कुत्ता और बिल्ली के कंकाल पाए गए हैं। मोहरों (मुद्राओं) पर अनेक जानवरों के चित्र अंकित किए हुए मिले हैं। इन जानवरों में भेड़ें, बकरियाँ, कूबड़वाले साँड, भैंस, हाथी आदि शामिल हैं। अनेक जंगली जानवरों; जैसे— चित्तीदार हिरन, साँभर, पाड़ा (होगडियर), जंगली सूअर आदि की हड्डियाँ मिली हैं, जिनका भोजन के लिए शिकार किया गया था। खाने के लिए अनेक प्रकार की मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ी जाती थीं।

ऊँटों की हड्डियाँ भी अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में पाई गई हैं लेकिन किसी भी मुद्रा पर ऊँट का चित्र नहीं मिला है। घोड़े की हड्डियाँ लोथल, सुरकोतदा, कालिबंगन और अनेक अन्य स्थलों से मिली बताते हैं। घोड़े की मिट्टी की आकृतियाँ नौशारो और लोथल में पाई गई हैं, लेकिन घोड़े का कोई स्पष्ट चित्र किसी मुद्रा पर अभी तक नहीं मिला है।

### कलाएँ

कई किस्मों की वस्तुएँ, जैसे - मुद्राएँ, पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी की कलाकृतियाँ आदि कला-संबंधी कार्यकलापों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें से जो कलाकृतियाँ सर्वश्रेष्ठ समझी गई हैं, उनमें एक है मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की आवक्ष मूर्ति और हड़प्पा से प्राप्त दो छोटी मूर्तियाँ। कांस्य मूर्तियाँ अपेक्षाकृत बहुत कम पाई गई हैं। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की छोटी मूर्ति, जिसकी ऊँचाई लगभग 11.5 सेमी. है। निश्चित रूप से, यह मूर्ति ढलाई की लुप्त सिक्थ विधि से बनाई गई है। दाइमाबाद से प्राप्त जानवरों की कांस्य मूर्तियों की कारीगरी संभवतः हड़प्पा काल की है। हड़प्पा में पाई गई लाल बलुई पत्थर की कबंध मूर्ति (धड़) अलग किए जा सकने वाले सिर और अंगों से बनी है, और धूसर पत्थर की कवंध मूर्ति शायद किसी नृत्यरत आकृति की है। ये दोनों मूर्तियाँ इतनी अधिक वास्तविकता से परिपूर्ण हैं कि यदि वे पुरातात्त्विक खुदाइयों में न मिली होतीं तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वे हड़प्पा काल की हैं।

हड़प्पा के लोग मिट्टी की मूरतें भी वड़ी संख्या में बनाते थे; ये मूरतें हाथ से बनाई जाती थीं। इनमें आदिमयों, जानवरों, पिक्षयों, बंदरों, कुत्तों, भेड़ों और मवेशियों की मूरतें शामिल हैं। कूबड़ वाले और बिना कूबड़ वाले, दोनों प्रकार के साँडों/बैलों की मूरतें पाई गई हैं।

मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की हैं जिन पर एक शृंगी (पशु) चित्रित है। लेकिन कला की दृष्टि से सबसे बढ़िया मूरतें कूबड़ वाले साँडों की











आकृति 8.9 हड़प्पाई सभ्यता की कला के नमूने (क) कांस्य मूर्ति-नर्तकी, (ख) मिट्टी के साँड (ग) नारी की मिट्टी की मूर्ति (घ) योगी की आवक्ष मूर्ति (ङ) चित्रित पात्र

हैं। अन्य जानवर हैं: हाथी, बाघ, गैंडा, मेढ़ा आदि। कुछ मूरतें आदमियों की भी हैं।

जहाँ तक चित्रकला के साक्ष्य का प्रश्न है, हमें केवल मृद्भांडों पर ही चित्रकारियाँ मिली हैं। दुर्भाग्य से कोई भी भित्ति चित्र यदि था भी तो बचा नहीं है।

### लिपि

हड़प्पाई लोगों की भाषा का अभी तक पता नहीं चला है और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि हड़प्पाई लिपि पढ़ीं नहीं जाती। यद्यपि इस लिपि को पढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन कोई भी प्रयास सबके लिए विश्वासोत्पादक और स्वीकार्य नहीं है। कुछ विद्वान इसका संबंध द्रविड़ भाषाओं से जोड़ते हैं और कुछ अन्य भारतीय आर्य भाषा और संस्कृत से।

🕟 मुद्राओं और अन्य सामग्रियों; जैसे— ताम्रपट्टियों, कुल्हाड़ियों और मृद्भांडों पर हड़प्पाई लिपि के लगभग 400 नमूने पाए गए हैं। मुद्राओं पर पाए गए लेख अधिकतर बहुत छोटे, कुछ अक्षरों के ही हैं। कुछ में तो केवल एक ही संकेत-चिहन हैं। हड़प्पाई लिपि में 400 से 500 तक संकेत-चिह्न हैं और आमतीर पर यह माना जाता है कि यह वर्णमाला वाली लिपि नहीं है। क्रुछ विद्वानों की राय है कि हड़प्पाई अभिलेख शब्दाक्षरित लेखन-प्रणाली प्रस्तुत करते हैं, जहाँ दो या अधिक संकेत-चिह्नों का अनुक्रम या तो एक पूर्णशब्द, अक्षर अथवा ध्वनि और कभी-कभी तो कई शब्दों और व्याकरण-सूचक चिहन का द्योतक होता है। यह लिपि दाईं से बाईं, ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जा सकती थी।



आकृति 8.10 (क) आमतौर पर शिव पशुपति के नाम से जानी जानेवाली मुद्रा (ख) और (ग) हड़प्पाई लिपि की अन्य मुद्राएँ

## धर्म

आमतौर पर धर्म के दो पहलू होते हैं: पहला संकल्पनात्मक या दार्शनिक, और दूसरा व्यावहारिक अथवा कर्मकांडीय। पहला रूप आध्यात्मिक अथवा तत्त्वमीमांसात्मक ग्रंथों में पाया जाता है, और दूसरा भौतिक अवशेषों के रूप में मिलता है। चूँिक हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उनके धर्म के आध्यात्मिक पहलू के बारे में कुछ भी बताना कठिन है, लेकिन भौतिक अवशेषों की प्रचुरता के कारण, हम हड़प्पा के लोगों के धर्म के दूसरे यानी कर्मकांडीय पक्ष के बारे में कुछ जान सकते हैं।

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म के तत्त्व



ये थे: (1) मातृ-देवी की पूजा; (2) एक पुरुष देव, संभवत; शिव की पूजा; (3) पशुओं, प्राकृतिक, अर्ध-मानवीय अथवा काल्पनिक प्राणियों की पूजा; (4) पेड़ों की उनकी प्राकृतिक दशा में अथवा उनके भीतर रहने वालीं आत्माओं के रूप में पूजा; (5) पत्थरों या अन्य वस्तुओं; जैसे— लिंग और योनि के प्रतीकों की पूजा; (6) क्रीमेथीइज्म, जिसका एक उदाहरण धूपदानों की पूजा है; (7) ताबीजों और तंत्र-मंत्र में विश्वास, उनकी प्रेत-भीति का सूचक है, और (8) योगाभ्यास। इन विशेषताओं से यह प्रतीत होता है कि यह धर्म मुख्य रूप से यहीं देश में ही पनपा, बढ़ा था और यह "हिंदू धर्म का ही एक पूर्व-प्रजनक है", क्योंकि हिंदूधर्म में भी इनमें से अधिकांश विशेषताएँ पाई जाती हैं।

हड़प्पा में मिट्टी की नारी-मूरतें बड़ी संख्या में मिली हैं। इनके विषय में यह मत स्वीकार किया गया है कि ये महामातृ-देवी की मूरतें हैं। हड़प्पा में मिली एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, यह संभवतः पृथ्वी माता की प्रतिमा है। एक मूर्तिका में एक पुरुष को हाथ में चाकू लिए हुए और स्त्री को हाथ उठाए हुए दिखाया गया है।

एक मुहर पर एक पुरुष देवता को तीन मुखों के साथ चित्रित किया गया है; वह एक योगी की मुद्रा में नीचे सिंहासन पर बैठा है और उसके दोनों ओर दो पशु दिखलाए गए— दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ हैं और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, दो हिरन सिंहासन के नीचे खड़े हैं। "यह देव ऐतिहासिक शिव का आद्यरूप है।" इस मुहर में शिव का पशुपति रूप चित्रित किया गया है। इस मुहर में ऐतिहासिक शिव की अंतिम विशेषता भी दिखाई गई है, यानी उसके सिर पर दो सींग लगे हैं और बीच में एक उभाड़ है, जो शैवों के त्रिशूल जैसा प्रतीत होता है। एक अन्य मुहर में एक देवता को योग के उसी आंसन में





**आकृति ८.11** (क) कमंडलु, (ख) शिवलिंग, (ग) यज्ञवेदी, (घ) धर्मानुष्ठान संपन्न करती हुईं सात मानवाकृतियाँ



दिखाया गया है और एक नाग दोनों ओर हाथ उठाकर उसके सामने घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा है।

कुछ लिंग और योनि जैसी वस्तुएँ भी मिली हैं। कुछ विद्वानों की राय है कि ये लिंग या योनि नहीं हैं बल्कि खेलने की गोटियाँ/मोहरे हैं। किंतु, का्लिबंगन में एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है, जिसमें एक साथ लिंग और योनि के प्रतीक बने हुए हैं, जैसे कि ऐतिहासिक युग में पाए जाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि ये पूजा के लिए बनाए गए लिंग और योनि के प्रतीक थे, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे स्वतंत्र रूप से पूजे जाते थे या शिव तथा शक्ति के प्रतीक के रूप में।

हड़प्पा संस्कृति में वृक्ष को दो रूपों में पूजे जाने का साक्ष्य भी मिलता है। एक रूप में वृक्ष को उसके अपने प्राकृतिक रूप में पूजा जाता था, और दूसरे रूप में वृक्ष की नहीं बल्कि वृक्ष में निवास करने वाली आत्मा की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में पाई गई एक विशिष्ट मुहर में एक देवता को पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच में खड़ा हुआ दिखाया गया है। सात मानव आकृतियाँ एक पंक्ति में खड़े होकर उसकी पूजा कर रही हैं और एक लंबे बालों वाली आकृति भक्ति-भाव से आधे घुटने टेककर नतमस्तक है, उसके पीछे एक बकरा/बकरी है, जिसका मुँह आदमी जैसा है। इस धार्मिक परंपरा का सातत्य भरहुत और साँची की प्रतिमाओं में पाया जाता है, जिनमें यिक्षयों को चनदेवी के रूप में दिखाया गया है।



आकृति 8.12 (क) विभिन्न योगासनों में मिट्टी की मूर्तियाँ; (ख) एक मुद्रा पर योगी का चित्र;
. (ग) स्वस्तिक

पशु-पूजा प्रचलित होने का साक्ष्य मुद्राओं, मुद्रांकों, मिट्टी की प्रकाचित वस्तुओं और पत्थर की छोटी-छोटी मूर्तियों में भी पाया जाता है। प्रथमतः, अनेक प्रकार के मिथकीय और मिश्रित प्राणी चित्रित किए गए हैं; जैसे— मानव मुखवाला बकरा अथवा ऐसे प्राणी जिनका आधा शरीर मेढ़े का अथवा बकरे का हो, या साँड या हाथी का हो, तीन-सिरों वाला काल्पनिक प्राणी, आधे मनुष्य और आधे गाय के शरीर वाले प्राणी; दूसरे, बहुत-सी मुहरों पर एक-शृंगी पशु का चित्रण मिलता है, यह जानवर संभवतः मिथक कथाओं में पाया जाता है; तीसरे, प्राकृतिक जानवर हैं; जैसे— (i) पानी का भैंसा (जल महिष); (ii) गौर; (iii) भारतीय कूबड़वाला साँड या जेबू; (iv) गैंडा; (v) एक छोटे सींगों वाला बिना कूबड़ वाला साँड;



(vi) बाघ; और (vii) भारतीय हाथी। उत्तरवर्ती काल में इन जानवरों ने भिन्न-भिन्न हिंदू देवताओं के वाहन का रूप ले लिया; जैसे— शिव का वाहन नंदि (साँड), दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा और इंद्र का वाहन हाथी।

गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत-सी अग्नि वेदियाँ अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। कालिबंगन, लोथल और बनावली में, अनेक ऐसी अग्नि-वेदिकाएँ पाई गई हैं, जिनका संभवतः यज्ञ-वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा स्वस्तिक जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए एक पवित्र प्रतीक है, मुहरों, चित्रकारियों तथा मद्दभांडों आदि पर चित्रित किया गया है।

हड़प्पाई लोगों का एक पक्ष और है, उस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। मिट्टी की बहुत-सी मूरतों के द्वारा भिन्न-भिन्न योगासन प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि हड़प्पाई लोग योगासन किया करते थे।

## सामाजिक स्तरीकरण एवं राजनीतिक ढांचा

हड़प्पाई समाज तीन वर्गों में बँदा हुआ प्रतीत होता है : पहला, विशिष्ट वर्ग; जो नगर-दुर्ग से जुड़ा था; दूसरा, खुशहाल मध्यम वर्ग, और तीसरा, अपेक्षाकृत कुछ कमजोर वर्ग; जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। आमतौर पर ये तीनों हिस्से परकोटे से घिरे होते थे। कुछ शिल्पी और श्रमिक नगर के परकोटे से बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। यह विभाजन केबल आर्थिक घटकों पर आधारित था अथवा इसका कोई सामाजिक-धार्मिक आधार भी था, यह आसानी से नहीं कहा जा सकता। कालिबंगन में ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित लोग दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि-

वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे।

हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढाँचा कैसा था, यह निश्चित रूप से कह पाना किठन है। अकसर सिंधु साम्राज्य की चर्चा की जाती है, जिसका निहितार्थ यह हुआ कि संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन-केंद्र थे अथवा उसके प्रांतों की राजधानियाँ थीं। किंतु यह भी संभव है कि संपूर्ण क्षेत्र कई स्वतंत्र राज्यों, रजवाड़ों में बँटा हुआ था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी; जैसे— सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालिबंगन, गुजरात में लोथल। स्मरण रहे कि ईसापूर्व प्रथम सहस्राब्दी में, यद्यपि संपूर्ण उत्तर भारत में पुरातत्त्वीय संस्कृति लगभग एक समान थी, फिर भी संपूर्ण क्षेत्र सोलह स्वतंत्र महाजनपदों में विभाजित था, जिनकी अपनी-अपनी राजधानी थी।

# मृतकों का संस्कार

कई बड़े पुरास्थलों पर छितरी हुई शव-समाधियाँ और सुनियोजित शवाधान भूमियार कब्रिस्तान मिले हैं। बस्तियों के आकार और उनकी अनुमानित जनसंख्या की तुलना में कंकाल-अवशेष बहुत कम मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शवदाह की पद्धति भी साथ-साथ चल रही थी। यह बात वहाँ अस्थि-कलशों अथवा मनुष्य की दग्ध हड्डियों के अन्य पात्रों की उपस्थिति से साबित होती है, जिनके पास मृतक के आगामी जीवन में प्रयोग के लिए भेंट किए हुए पात्र भी मिले हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुछ समुदाय ही शवों को दफनाते थे। आम प्रथा यह थी कि नर कंकाल (शव) को, खोपड़ी को उत्तर की तरफ रखते हुए सीधी, विस्तारित-स्थिति में समाधि के फर्श पर रखा जाता था। अन्न आदि से

भरे हुए मिट्टी के पात्र कब्र में रखे जाते थे और कुछ मामलों में तो शव को आभूषणों के साथ ही दफ़ना दिया जाता था।

#### कालानुक्रम

जब 1920 के दशक में सर्वप्रथम हड़प्पाई सभ्यता को पहचाना गया, तब उसका काल-निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर और किश स्थलों पर प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। उस आधार पर मार्शल के विचार से हड़प्पाई सभ्यता ई.पू. 3250 से 2750 ई.पू. तक फलती-फूलती रही थी। व्हीलर ने इसका काल 2500-1500 ई.पू. माना। उसके बाद काल-निर्धारण की रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार हो गया और इस विधि से इस सभ्यता का काल-निर्धारण इस प्रकार किया गया:

पूर्व हड़प्पाई चरण : लगभग 3500-2600 ई.पू. परिपक्व हड़प्पाई चरण : लगभग 2600-1900 ई.पू. उत्तर हड़प्पाई चरण : लगभग 1900-1300 ई.पू.

परिपक्व हड़प्पाई चरण को 700 वर्ष काल माना जाए तो यह बहुत अधिक लंबा समय होगा, जिसमें लगभग 30 पीढ़ियाँ गुजर जाएँगी। इतनी लंबी अवधि के दौरान तो सामाजिक संगठन, राजनीति, भाषा और यहाँ तक कि धर्म में भी बहुत-से परिवर्तन हो गए होंगे। हम जानति हैं कि समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में तो 100 वर्षों की अवधि में ही नहीं बहुत-से राज्यों का उत्थान-पतन हो गया।

लगभग 1900 ई.पू. के बाद, हड़प्पाई सभ्यता की एकरूपता कमजोर ही गई और प्रादेशिक रूपांतर उत्पन्न होने लगे।

#### पतन

जॉन मार्शल और अन्य अनेक विद्वानों ने सिंधू नदी क्षेत्र के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, यह महसूस किया कि इस सभ्यता का पतन पर्यावरण की खराबी के कारण हुआ। कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई और ईंधन के लिए इमारती लकड़ी के इस्तेमाल और संसाधनों के अनाप-शनाप दुरूपयोग आदि के परिणामस्वरूप जमीन बंजर हो गई और नदियों में गाद भर गई। इन सब बातों के कारण, बाढ़, सूखे और अकाल की स्थितियाँ बार-बार उत्पन्न होने लगीं, जिससे अंततः इस सभ्यता का पतन हो गया। व्हीलर, जिसने इस सभ्यता का काल 2500 से 1500 ई.पू. माना था, के मतानुसार यह सभ्यता बर्बर आर्यों द्वारा नष्ट कर दी गई, जो भारत में 1500 ई.पू. के आस-पास आए थे। परवर्ती अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया कि व्हीलर की यह स्थापना/धारणा कि आर्य लोग इड़प्पाई सभ्यता का नाश करने वाले थे. मात्र एक मिथक थी। तथ्य यह है कि 5000 ई. पू. से 800 ई.पू. तक के समय में पश्चिमी या मध्य एशिया से सिंधु या सरस्वती की घाटियों में किसी आक्रमण अथवा सामूहिक आप्रवास का कोई पुरातात्त्विक जैविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस ्र अवधि में पाए गए सभी नर कंकाल एक ही समूह के लोगों के थे।

हड़प्पाई सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी और सभी प्रदेशों में उसके पतन के कारण एक-जैसे नहीं हो सकते। सारस्वत प्रदेश में तो इसका पतन मुख्य रूप से नदी धाराओं के बदलने अथवा स्थानातरणें के कारण हुआ, लेकिन सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में बार-बार आने वाली बाढ़ों की वजह से अधिकतर इस सभ्यता का पतन हुआ। आमतौर पर सर्वत्र वर्षा की कमी होती गई, जिससे खेती जो कि वहाँ का मुख्य आर्थिक संसाधन थी, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। आर्थिक स्थिति में गिरावट आ जाने से शेष सभी संस्थाओं; जैसे— व्यापार एवं वाणिज्य, प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढाँचा, नागरिक सुख-सुविधाओं आदि में धीरे-धीरे गिरावट आ गई।

फिर भी यह बता देना जरूरी होगा कि हड़प्पाई सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई। पुरातात्त्विक साक्ष्य से पता चलता है कि पतन क्रमिक रूप से और धीरे-धीरे हुआ, जिससे अधःस्थिति को प्राप्त होने में लगभग 1900 से 1300 ई.पू. तक का 600 वर्षों का समय लग गया।

# उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियाँ

जब एक बार हड़प्पाई सभ्यता का पतन शुरू हो गया तो इस सभ्यता के शहरी चरण की सभी विशेषताएँ एक-एक कर लुप्त होती चली गईं। नगर योजना, सड़कों का जाल (ग्रिड), मलजल निकासी की व्यवस्था, मानक माप-तौल की प्रणाली जैसी खूबियाँ धीरे-धीरे लुप्त हो गईं और विशिष्ट प्रावेशिक रूपांतरों के साथ एक प्रकार की ग्रामीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हड़प्पाई सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को मोटे तौर पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है: (i) उत्तर भारतीय उत्तर-हड़प्पाई संस्कृति का क्षेत्र; जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से शामिल हैं; (ii) गुजरात तथा महाराष्ट्र; और (iii) बलूचिस्तान। ये संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की तत्कालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों के साथ परस्पर संपर्क एवं आदान-प्रदान करती रहीं।

इन तीनों क्षेत्रों में कुछ अवशिष्ट विशेषताएँ, जैसे— मृद्भांडों के कुछ रूप, कांस्य उपकरण, मनके और अन्य छोटी वस्तुएँ हड़प्पाई सभ्यता के साथ अपना संपर्क-संबंध दर्शाती हैं। यद्यपि हड़प्पाई सभ्यता 1300 ई.पू. के आसपास लुप्त हो चुकी थी, फिर भी इस सभ्यता में विकसित अनेक सांस्कृतिक विशेषताएँ हमारे दैनिक सांस्कृतिक और भौतिक जीवन में देखी जा सकती हैं; इस विषय पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।

### अभ्यास

- हड़प्पाई सभ्यता के विस्तार और उसकी बस्तियों के बारे में चर्चा करें। इसे हड़प्पाई सभ्यता क्यों कहा जाता है?
- 2. हड़प्पाई राभ्यता की नगर-योजना की विशेषताओं का वर्णन करें।
- हड्प्पाई काल में शिल्प तथा उद्योग के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन करें।
- 4. हड्प्पाई सभ्यता के लोगों का समकालीन सभ्यताओं के साथ संपर्क के विषय में टिप्पणी लिखें।
- हड़प्पाई लोगों की अर्थव्यवस्था की चर्चा करें।
- हड़प्पाई काल के दौरान कला तथा स्थापत्य (वास्तु शिल्प) की स्थिति का वर्णन करें।
- हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। हड़प्पाई धर्म की ऐसी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करें जो आज भी मौजूद हैं।
- 8. हड़प्पाई सभ्यता के पतन के क्या-क्या कारण थे?



- 9. लघु टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) हड़प्पाई सभ्यता का कालानुक्रम
  - (ii) उत्तर हड़पाई सभ्यता
  - (iii) हड़प्पाई माप-तील
  - (iv) हड़प्पाई लिपि
  - भारत वर्ष के रेखा मानचित्र पर हड्ण्पाई सभ्यता के विस्तार को दर्शाते हुए उसमें कुछ महल्वपूर्ण पुरास्थल दिखाएँ।
  - मुद्राओं (मुहरों) के चित्र इकट्ठे करें और इन मुद्राओं के संकेतों और आकृतियों का चार्ट बनाएँ।

कर विकास कर कर एक देश कर पूर्व के लोज के जान के वो लंब का <mark>जर्म पक्ष के बच्च के जन्म की की की की के के के के के क</mark> किया । इसे के के पार प्राप्त के किया के सुक्र पूर्व करी होता के अलिती के मुख्य करता कार्य के स्थान करी के किया कर में मान पूर्ण के करता है है किया कर के साम पूर्ण के करता है है किया कर के साम पूर्ण के करता है है किया कर के साम पूर्ण के किया है है किया कर की साम पूर्ण के किया है है किया कर की समान पूर्ण के किया है है किया कर की समान पूर्ण के किया है है किया कर की समान पूर्ण के किया है किया है कि साम कर की समान पूर्ण के किया है किया है कि समान पूर्ण के किया है किय The street of the street of the content from the section of the se Transfer Bank of a क्षा है है है। के प्रति है। के लोग कर का तम का का का का का का का का का की की की की की की की की की का का की की देख रूप र मर १८ और बार अपने के के कार के के लेकिन किया जाता देश बालते और से बड़ ए आप है अपने के बाद हो लेकिन है है है है

erate and a region of a safety of a safety 3 1 31 1 in the longer Atta tea a er a war a \* 1 2 2 1 1 1 1 1 4.1 27 624 Day Jak. 1 4: 1 , 1 aufacin y er prigen. 11 1 2 24 1 45 at 11 65 1 400 3 6 , 1 →: n., . no also en 12.1 1981 7 745 J re indications. ar traper Colonia. 0 0 d 1 100,3710 1 40 1945 Entre porto for if is me a. STAR TELES with corre

1 16 1

में दें बहुत मुख है, है । मुन्दून हो। यह देन पर्यों की रानुवार बिवारों र कार्यन है। उस है के देशी हो के I seem admit the species are not a part that it gives with the cast of the area. ार्व प्राथम इस मिश्रा का और करने । एमें ए पा के माण्या की मिलाया जी मिला है कर की है के पाननी कर कर की भेंगे तीं के के को को के देन हो है अर्थ के के दिशिष्ट अर्थ कहा गुण प्रदेश का गया हो जा करते हो जा र मेर महर्द्ध प्रतान व्यक्तिक कार्यों के क्षेत्र भारत के पूर्व की पार्व के सिन्दे कर्या द्वास कुट प्रकार है सर which has been made to the black that which will be expected in high his confidence as नामें तह प्रभा ताहित है। में बात की नामें की उन्होंने पान के अने की में तक में की माना में माने माना की वर्षात्त । प्रदेशन और स्तृति को एका भा दिया । वर्षात्र वर्षात्र है जगा । कि भा का जावक स्वाधान के अपने नेहाबन के वर्षक का किनावा एक रिक्ट और का अपने आहे. वा उनका बार रहाका

कींगी पर है में पार उनके बने पर नाईश्री दोने का रेगारे का नाम दिन्या भा जान का र टेवार पान के ला त पाल कर कर के प्राथम का अब है के रोग राज के कही के अगर है जे

भार केंग्र, पुत्र हो हार्यामण कही कोची संबद्धाना पार अप है। उन्हें केंग्री के एक है। उन्हें की पार्ट के सी में पाल भाग है। इन मोहिन हे होतीय में स्वायनकान में नाम जाता है। क्या के में जाता में स्वायन के में मनाभव में की अर्थ परन न करेड़ी कर भरत देशा की फिक्ष

भारत है, बुद्र कहार जाताबाद, रेन्डाब ज, रजनगढ़, प्रथमक, वर्ष रेजाब जार आर्थ होते, के भीर बार के ताब तो बहत े हैं के ने का महत्त्व है एक कहता कर के तीवृष्य सामें पर्याक्षा, प्राप्त के कार तथा और उपन्य है पूर्व पर्याक्ष के 19 .. 15 m

ला बार वे भीता तो अपने विता भाग और पता अवन वे हर ताले कर बलावी जाता है। इस कुछ आ है, है। अभिकार के के कर कर महाराज्य कर उस्ता कर

भी में विकास केराजा, के प्राथम एक की संदर्भक

\* के में पन्तिया जेंद्र विभाव राज्या पीतपात के आ प्राप्तक पाना है जनका नाम अन्यक्षत कर विकास अध्यक्ति ार दिख पहा कि एक जीता है। अब बाते कीहारा नांकवी के राजर काराम में राह तक्का कारा अवता कारा का और स्थापन क्या अवस्था है जाकिस्ता नेपूछा है या जिल्हा के व्यक्तित किस्सार, पूजा जार कर्या है नमा भागमा पर अववा सार्वाच । इसी के तर हो। एक सभा कर है अववार का उन्हें का है है अपने

रे परावास रहता कुर्तन्त्रत के इस अब के राजार साहर अने र होंगे हत्या है। विकास तर साहर है जो का ना के प्रमान करने करने का प्रदेश प्राप्त कि हिंदे की और खेल्या नेवा कि क्रम्मानी का निवृद्ध के कर प्रचित्र क्या

ાં લામાં કરતા. તરા કાર્યા કારણ નાક કરી લાભવાય માર્ચ એ તે તે તો તાલું તે વધા પણ પણ કરવાની કરતા કરે વધાના આ પ્રેટ માનવા સ્થાન આ પ્રેટ માનવા સ્થાન આ પ્રેટ માનવા સ્થાન આ પ્રેટ માનવા સ્થાન १९ १७ वी ४ वाल च १००० वा चाल १००० वे अल्लीब दे ४ सुन्धे तीन सबक वृत्तिको इत्या का प्रतिक बाल दे त्या के का सामन के त्या का वा प्रकार व वा प्रकार वा प्रक ित को दो । हाथ को है। हो। इसके व कन्यानाह की के नेन व में क्या कार्या के की कीए किया की मेरी क्येंट्यूक में की इसके करोग के की साथ है। 1800 कर रहत है। अपने के महिले हैं के से से प्रकार की कि संस्कृतिक महिले के महिले से महिला है। की अने प्रमान की प्रकार की साथ के साम की प्रकार की से अने प्रमान की प्रकार की साथ न्ता करता के कि के कि के कि कि निर्माण महीका कि विश्वास कुछ की भी के बहुत सरका आप माझ आप भूव मार्ग के मार्ग की ताका

मध्याय 9 के के अनुमार पार के कही है है का से का शाम में एक है अपने अल्ड पोर्ट के से लिए से से पास का कर का प्रकृति म अध्याय 9 के जब है एक को जोता है जह भी है है है अबकार का को स्वाह कर की उनके अने का समार की को साम का का है है असी से a arrivation 4 11 ... रेट ने राज्य के तो प्रभवन के रहते हैं किया कारण वासी हा जिल्ला के समय जाएं। का उसे में के दूर का बोली के आर्था के स्टब्स के स्टब्स र रोगमा है। नहार के सकर में से सहह आरोह करोड़ से ने संबंधिता एक से कहा है। कोरी सहित फार्टर की साफ क्षेत्र का अहते ही

रेश जिला मुज्या व जनमा र प्राप्त में हो जान कर मुन्ने भीना के र थे अधिकाल जानमा है। धारण राग समय मेमान नीमान का सैनार के स्वाई शाह है। हार के सम्बद्धिक देखें का मान्यकार का माना में आहे. अनेव रहा में केवा कि का माना कर का है। जनका कीवा हरहाओं एक्टलपुर हुए के का कर कर विकास कार्यों, भागण आपनाना हुस्ता चारता करना, लेकर सारमात्र के प्रताह का करने ्र को प्रकृति । स्थापन । इस्य पान क्रिकेटल वे सुन्न स्टेन रूनी भी के ने उन्होंते और अंदर्शन के स्टेस को से अंदर्शन के अंदर्शन के स्टेस्ट्री ा कि ने राज्यक जीवन प्राथम प्राथम जो जोग । व्यापन वा सुधान जीवन जात्रक अपने का रहा का स्वापन का राज्य के Commence of हर प्रकार क्षिति क्षार तक तार भार की भारत कर उस महत्त है कर समार के अन्य साथ परिता है। हा लीव का

रा रिचत कोई धार्मिक कृति नहीं हैं और न ही वे किसी पुरतको का संग्रह हैं शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ है और पिढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से सौंपा जाता

हर , एका महन्य र अवस्थ महरू के के कार्न के किंद त्यापूर्व अवस्थानक करता है। साम इस स्वतिस्थानक के रूप अपने के स त्र तक ह प्रतिक्रिक्त हैं। किन्यू ने पान सहस्रम में प्रतिक कर्मात्रीय अनेसून्य एक्ट्रीक प्राप्त करते का मान प्रतिक प्रतिक प्रतिक करते के मान प्रतिक प्रतिक करते के प्रतिक a consistency of the transfer of the same sources and the same of a design of the same of the profits of the same ्रहरूप १ के १ कि १ विकास १५ व राजनात सिन करण पुरुष्टि विश्वास देशन की तन सन्तर संभाव सीमी के जाननी स्वर्णिक का का का का का का साम के नाम का का का निर्मात के तह है है है है के कि कार महिल्लि आप नहीं के किए एस मुझिल अपने आप करने एक एक की है और में अपने कर के कि रहारे का अन्य वा सार हो कर कर का वास्तान सीहते. इस १५% साम १५% एको एको एको प्राप्त का अपना सामाना का कार्य में भागा प्राप्त के प्राप्त का कार्य में भागा प्राप्त के प्राप्त का कार्य में भागा प्राप्त के प

ाता ंें

इससे पहले कि हम वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा करें, यह अधिक उपयोगी होगा कि उसके स्रोत यानी वैदिक साहित्य पर कुछ विचार कर लें। सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत वेद हैं। वेद का अर्थ है "ज्ञान"। वेद किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित कोई धार्मिक कृति नहीं हैं और न ही वे किसी खास समय पर रची गई बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह हैं अपितु वैदिक साहित्य कई शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से सौंपा जाता रहा है। ये साहित्यिक कृतियाँ उत्तरोत्तर तीन श्रेणियों में रची गई हैं। उनमें से अनेक रचनाएँ आज भी विद्यमान हैं, किंतु बहुत-सी रचनाएँ सदा-सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से लुप्त हो चुक़ी हैं। इनकी तीन श्रेणियाँ हैं:

- वेद : वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र-तंत्रों और यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह हैं। वेद चार हैं, अर्थात् :
  - (i) ऋग्वेद : यह सूक्तों का संग्रह है।
  - (ii) सामवेद: यह गीतों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं।
  - (iii) यजुर्वेद : यह यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है।
  - (iv) अथर्ववेद : यह तंत्र-मंत्रों का संग्रह है।

वेद वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीन भाग हैं और चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। बाह्मण ग्रंथ: ये गद्यबद्ध रचनाएँ हैं। इनमें वैदिक मंत्रों, सूक्तों का अर्थ स्पष्ट किया गया है, साथ ही उनके विनियोग और उत्पत्ति आदि की कथाएँ भी दी गई हैं। एक तरह से, इनमें कर्मकांड तथा दर्शन संबंधी जानकारी दी गई है। अरण्यक और उपनिषद: इनमें से कुछ तो ब्राह्मण ग्रंथों में सम्मिलित या उनसे संबद्ध हैं और कुछ अन्य अलग कृतियों के रूप में विद्यमान हैं। इनमें आत्मा, ईश्वर, जगत आदि के विषय में मुनियों के दार्शनिक विचार संकलित हैं।

ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद चारों में से किसी-न-किसी वेद से संबद्ध हैं।

## वैदिक साहित्य का रचियता?

वैसे तो प्रत्येक सूक्त एवं मंत्र का कोई-न-कोई ऋषि होता है, जो उस मंत्र का द्रष्टा होता है, लेकिन हिंदुओं ने सदा उनके दिव्य उद्गम पर बल दिया है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय (मनुष्य द्वारा रचित नहीं) और नित्य (शाश्वत) कहा जाता है। यह माना जाता है कि ऋषिगण तो अनुप्राणित मंत्र-द्रष्टा थे, जिन्होंने परमेश्वर से मंत्र प्राप्त किए थे।

## ऋग्वेद का काल

ऋग्वेद और संपूर्ण वैदिक साहित्य के काल-निर्धारण के विषय में लंबा और गहरा विवाद रहा है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों का काल-निर्धारण करने का प्रयास किया। मैक्स मूलर ने बुद्ध के काल से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य की तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक को मनमाने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि ऋग्वेद की रचना 1200-1000 ई.पू. के आस-पास हुई होगी। जब डब्ल्यू.डी. ह्विटनी जैसे उसके समकालीन विद्वानों ने काल-निर्धारण के उसके मनमाने, अवैज्ञानिक और अशास्त्रीय तरीके की आलोचना करते हुए उसके निष्कर्ष पर अंगुली उठाई तो मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि वह तो ऐसे ही

अटकलबाजी कर रहा था और कहा कि "पृथ्वी पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो यह निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000, 1500, 2000 अथवा 3000 ई.पू. हुई थी।" यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि एक सच्चे ईसाई की तरह मैक्स मूलर बाइबिल की सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी कथाओं में विश्वास करता था, जिनके अनुसार जगत की रचना 4004 ई.पू. में की गई थी। हमने अध्याय 5 में हिसाब लगाया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले और उस पर मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 42 लाख वर्ष पहले हुई थी।

इसी प्रकार अवेस्ता की भाषा के सादृश्य को देखते हुए कुछ विद्वानों की राय यह है कि ऋग्वेद का समय 1000 ई.पू. माना जा सकता है। लेकिन 1400 ई.पू. के बोगाज-कोई (एशिया माइनर) के अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं अर्थात् इंद्र, वरुण, मित्र और दो नासत्यों का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि ऋग्वेद उस समय से काफी पहले विद्यमान था। बोगाज-कोई के अभिलेख में हिट्टाइट और मितन्नी राजाओं के बीच हुई एक संधि को दर्ज किया गया है और उसमें इन देवताओं का साक्षी के रूप में उल्लेख है, ठीक वैमे ही जैसे आजकल भी किसी न्यायालय में बयान देते समय अथवा किसी सार्वजनिक पद (मंत्री आदि) का ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ ली जाती है।

बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष की गणना के आधार पर ऋग्वेद का काल 6000 ई.पू. माना है। हरमॉन जैकोबी के अनुसार, वैदिक सभ्यता 4500 ई.पू. से 2500 ई.पू. तक फलती-फूलती रही थी और संहिताओं की रचना इस अविध के उत्तरार्ध में हुई थी। सुप्रसिद्ध संस्कृतिवद् विंटरनित्ज के अनुसार, ऋग्वेद की रचना संभवतः 3000 ई.पू. में की गई थी।

आर.के. मुकर्जी ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि "साधारण से साधारण गणना करें तब भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ऋग्वेद का काल कम से कम 2500 ई.पू. तो था ही।" जी.सी. पांडे भी ऋग्वेद का काल 3000 ई.पू. या उससे भी पहले का मानते हैं।

ऋग्वैदिक भूगोल: ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों, पहाड़ों और प्रदेशों के नामों से हमें उस भौगोलिक क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी मिलती है, जिसमें ऋग्वैदिक लोग, जो अपने आपको आर्य कहते थे, रहते थे। ऋग्वेद के नदी सुक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुभा (काबुल) नदी शामिल हैं। यमना, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम और सिंध जैसी सभी नदियाँ गंगा और काबुल के बीच बहती हुई बंताई गई हैं और इन निदयों का उल्लेख मनमाने ढंग से नहीं बल्कि क्रमिक रूप से पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में कुभा तक सही-सही किया गया है। ऋग्वेद के उल्लेखानुसार उत्तर में हिमालय और मूजवंत पर्वत श्रेणियाँ हैं। सिंधु तथा सरस्वती नदियों के संदर्भ में यह बताया गया है कि ये दोनों निदयाँ समुद्र में गिरती हैं। विदेश व्यापार के संदर्भ में भी समुद्र का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक भूगोल में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, संपूर्ण पाकिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान का समावेश है।

ऋग्वैदिक राज्यः वैदिक लोगों को जिस राज्य क्षेत्र की जानकारी थी, वह कई राज्यों में विभक्त था। उनमें से कुछ राज्य गणतंत्रात्मक थे तो कुछ राजतंत्रात्मक। दाशराज्ञ युद्ध के संदर्भ में उन दस राजाओं के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने राजा सुदास के



विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। सुदास त्रित्सु कुल का भरतवंशी राजा था. और उसके विरुद्ध लडने वाले दस राजा पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, दुहुयू, अलिन, पख्त. भालन, शिबि और विशानिन राज्यों के थे। यह यदध परुष्णी (रावी) नदी के किनारे लड़ा गया था और उसमें सदास की जीत हुई थी। सदास के एक अन्य युद्ध के संदर्भ में, ऋग्वेद में अजिय, सिगरू, यक्ष आदि जनों एवं राजाओं का उल्लेख मिलता है। भरत कल के लोग जिनके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्त्वपूर्ण थे। वे सरस्वती और यमुना के बीच के प्रदेश पर बसे हुए थे। इसी प्रकार, ऋग्वेद में अन्य जनों के निवास-क्षेत्रों का भी उल्लेख है; जैसे— पुरु कुरुक्षेत्र प्रदेश में, त्रित्सु रावी के पूर्व में, अलिन, पख्त, भालन और शिबि सिंधू नदी के पश्चिम में काबुल नदी तक बसे हुए थे।

विभिन्न राजाओं तथा गणराज्य-प्रमुखों के बीच प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था, जो कि एक विशाल राजनीतिक सत्ता की स्थापना की ओर बढ़ती हुई विकास की प्रक्रिया का एक अंग था।

### राज्य-व्यवस्था और प्रशासन

ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढाँचा आरोही क्रम से इन पाँच भागों में बँटा था :

- (i) कुल;
- (ii) ग्रामः
- (iii) विश्;
- (iv) जन, और
- (v) राष्ट्र।

इनमें कुल सबसे छोटी इकाई थी। इसमें एक घर में, एक छत के नीचे, रहने वाले सभी लोग शामिल थे। कई कुलों का समूह आज की तरह, ग्राम होता था और उसका मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। उससे बड़ा समूह विश् था, जिसका प्रधान विशपित कहा जाता था। जन विश् से बड़ा होता था। जनों के संदर्भ में हमें पंचजनाः और यदु (यद्वजनाः) तथा भरत (भरतजनाः) लोगों का उल्लेख मिलता है। राजा को जनरक्षक भी कहा जाता था। कई जनों से मिलकर राष्ट्र यानी देश बनता था।

राजा का पद सामान्यतः आनुवंशिक होता था, लेकिन कहीं-कहीं चुने गए राजा का उल्लेख भी मिलता है। हमें ऐसे गण-प्रमुखों का भी उल्लेख मिलता है जो जन-सभा द्वारा लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुने गए थे।

राष्ट्र आमतौर पर छोटे-छोटे राज्य होते थे, जिनका शासक राजन् (राजा) कहलाता था। लेकिन समाट शब्द के प्रयोग से यह पता चलता है कि कुछ राजा अधिक बड़े होते थे। उनके अधीन कई छोट-छोटे राज्य होते थे और उनका प्रभुत्व अन्य राजाओं की तुलना में अधिक होता था। राजा पुरोहित तथा अन्य पदाधिकारियों की सहायता से न्याय-प्रशासन चलाता था। राजा को उसकी सेवाओं के बदले बिल (राजस्व या भेंट) दी जाती थी। राजा को बिल अपनी प्रजा से तथा विजित जनों से भी प्राप्त होती थी। मुख्य अपराध थे: चोरी, सेंधमारी, लूट-खसोट, पशु उठा ले जाना आदि। इन अपराधों के लिए प्रशासन द्वारा कठोर दंड दिया जाता था।

राजा के पदाधिकारियों में मुख्य थे : पुरोहित, जो पौरोहित्य कर्म के अलावा मंत्री का कार्य भी करता था, सेनानी (सेना का प्रधान) और ग्रामिणी (गाँव का मुखिया)। हम दूतों और गुप्तचरों (स्पश) का भी उल्लेख पाते हैं, और भी अनेक राज-कर्मचारी रहे होंगे, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं मिलता।

ऋग्वेद में प्रमुख रूप से दो निकायों को अधिक महत्त्व दिया गया है, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा और समिति शासन के प्रमुख अंग थे। हमें उन दोनों की संरचना तथा उनके पारस्परिक अंतर के विषय में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती। अधिक संभावना इसी बात की है कि समिति मुख्य रूप से नीति विषयक निर्णय लेती थी और राजनीतिक कार्य-व्यापार निपटाती थी और आम लोग इसके सदस्य होते थे, जबिक सभा का स्वरूप राजनीतिक कम होता था और उसके सदस्य कुछ चुने हुए वृद्ध अथवा कुलीन जन होते थे।

इन दो परिषदों के माध्यम से राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण मामलों में जनता की राय ली जाती थी।

न्यान ऋग्वैदिक समाज चार वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज का यह वर्गीकरण व्यक्तियों के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। अध्यापकों और पुरोहितों को ब्राह्मण; शासकों तथा प्रशासकों को क्षत्रिय; कृषकीं, विणकों और साहूकारों को वैश्य; और शिल्पियों, कारीगरों तथा श्रमिकों को शूद्र कहा जाता था। लोगों द्वारा ये व्यवसाय अपनी योग्यता तथा पसंद के अनुसार अपनाए जाते थे, न कि जन्म या आनुवंशिक रूप से, जैसे कि आगे चलकर अपनाए जाने लगे थे। एक ही परिवार के लोग इच्छानुसार अलग-अलग पेशा या व्यवसाय अपनाते थे और अलग-अलग वर्णों के सदस्य बन जाते थे, जैसा कि ऋग्वेद के एक सूक्त (ix . 112) से प्रकट होता है। इस सूक्त में एक व्यक्ति कहता है:

> मैं किवि/गायक हूँ; पेरे पिता वैद्य हैं; मेरी माता चक्की चलाने वाली है; भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं; जैसे पश् (अपने बाड़े में) रहते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवसाय अपनाने के मामले में तब पूरी स्वतंत्रता थी और एक ही कुल या परिवार के सदस्य भिन्न-भिन्न व्यवसाय अपना लेते थे या अपनी इच्छानुसार बदल लेते थे। तत्कालीन समाज में वंश परंपरा के अनुसार कोई व्यवसाय या पेशा अपनाने का बंधन नहीं था।

परिवार समाज की इकाई होती थी। समाज प्रमुख रूप से पितृसतातमक होता था और एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। बालविवाह की परिपाटी नहीं थी। विवाह के लिए वरण की स्वतंत्रता का भी कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई (देवर) से विवाह कर सकती थी। सभी धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पत्नी पति की भागीदार बनती थी। पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती थी। यह संपत्ति वेटी को तभी मिलती थी, यदि वह अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होती थी। संपत्ति का अधिकार पशुधन, घोड़े, स्वर्ण और आभूषण जैसी चल वस्तुओं और भूमि तथा मकान जैसी अचल संपत्ति पर माना जाता था।

जिल्हा गुरु का घर ही विद्यालय होता था, जहाँ वह अपने शिष्यों को कुछ विशेष पवित्र पाठ पढ़ाता था। शिष्यों द्वारा पाठ बार-बार बोलकर कंठस्थ किया जाता था। मौखिक पठन-पाठन एवं उच्चारण को विशेष महत्त्व दिया जाता था। शिष्यों को मौखिक परंपरा में स्मरण तथा विशुद्ध उच्चारण पर अत्यंत बल दिया जाता था। इसी शिक्षण-प्रशिक्षण की मौखिक परंपरा के बल पर ही इतना विशाल वैदिक साहित्य सुरक्षित रखा जा सका।

खादय एवं पेय: दूध और उससे बने पदार्थ- दही, मक्खन, घी आदि आहार के मुख्य भाग थे। दूध में पके हुए अन्न (क्षीर-पाकमोदनम्) का भी उल्लेख मिलता है। गेहूँ और जौ की रोटी (चपाती) घी से चपडकर या घी में मिलाकर खाई जाती थी। मछली, पक्षी और वन्य-जंतु; जैसे सुअर, हिरन, गौर आदि भी खाए जाते थे। इसके अलावा यज्ञ में बलिदान किए गए पश्ओं: जैसे- भेड-बकरी, गौर आदि का मांस भी खाया जाता था। गाय को तो पहले ही अघ्या- न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जा चुका था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था दी गई है। *सरा* और *सोम* जैसे मद्यपेय पिए जाते थे, हालांकि मद्यपान की निंदा की गई है क्योंकि उनके नशे में लोग कभी-कभी सभा में झगड पडते थे।

आर्थिक जीवन: ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जन-जीवन कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था और रथ खींचने में घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। अन्य घरेलू पशु थे: गायें, भेड़-बकरियाँ, गधे, कृत्ते, भैंसे आदि।

ऋग्वेद खेती को बहुता अधिक महत्त्व देता है। हल में कभी-कभी, एक सिंध छः, आठ या बारहं बैल भी जोते जाते थे। फेसल को हँसिए या दराँती से काटा जाता था। खाद का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी; अतिवृष्टि और सूखे से, फसल को हानि पहुँचने का भी उल्लेख है। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य के परवर्ती ग्रंथों में दस प्रकार के अन्न उगाए जाने का उल्लेख है।

अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बढ़ईगीरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय हैं। ऋग्वैदिक काल में केवल ताँबे का ही इस्तेमाल होता था, जिसके लिए अयम् शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है। बाद में जब लोहे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, तब ताँबे को लोहित अयम् और लोहे को श्याम अयस् कहा जाने लगा।

ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य-व्यापार होता था और व्यापारियों को विणक् कहा जाता था। लेन-देन में वस्तु-विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। एक ऐसा प्रसंग आया है जहाँ इंद्र की प्रतिमा की कीमत दस गायें बताई गई हैं। 100 निष्क के दान के उल्लेख में मुद्रा की संकल्पना भी खोजी जा सकती है। साहूकारी यानी ब्याज पर धन उधार देने की प्रणाली भी प्रचलित थी। एक ऐसा प्रसंग आया है जहाँ ब्याज के रूप में मूल्धन का आठवाँ या सोलहवाँ भाग चुकाने का उल्लेख मिलता है। व्यापार के संदर्भ में समुद्र का और समुद्र से निकलने वाले मोतियों, मूंगों, कीड़ियों आदि का उल्लेख है।

धम और दर्शन : ऋग्वैदिक काल में साधारणतया प्राकृतिक शक्तियों की ही विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। वैदिक देवताओं को स्थान के अनुसार इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पृथिवी-स्थानीय देवगण, अंतिरक्ष-स्थानीय देवगण और द्यु-स्थानीय देवगण। पृथिवी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और निदयाँ प्रथम श्रेणी में आती हैं; इंद्र, अपाम्-नपात, रुद्र, वायु-वात, पर्जन्य और आपः द्वितीय श्रेणी के देवगण हैं; और द्यौस् वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषन्, विष्णु, आदित्य, उषस् और अश्विन् तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र और वरुण को इन देवगणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वे बाकी सबसे बड़े माने गए हैं। अग्नि और स्वर्ग के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर दिया जाता है। इसके अलावा, अग्नि ही ऐसा देवता है जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में विद्यमान माना जाता है।

देवताओं की उत्पत्ति तो मानी गई है, फिर भी वे अमर हैं, अर्थात् उनकी मृत्यु नहीं होती। उनका रूप मनुष्य जैसा होता है, हालांकि कुछ देवताओं को पशुरूप में भी माना जाता है; जैसे— द्यौस् को वृषभ के रूप में और सूर्य को तेज घोड़े के रूप में। मनुष्य का भोजन; जैसे दूध, अन्न, मांस आदि उस समय देवताओं का भोजन बन जाता है, जब उसे यज्ञ में उन्हें भेंट चढ़ा दिया जाता है। कुल मिलाकर, देवता हितकारी या उपकारी ही होते हैं, लेकिन कुछ देवताओं; जैसे— रुद्र और मरुत में अपकारी या अहितकारी प्रवृत्ति भी होती है। तेज, बल, ज्ञान, स्वत्व और सत्य आदि देवताओं के सामान्य गुण माने गए हैं।

सुख-समृद्धि एवं भौतिक लाभों के लिए और सद्बुद्धि प्रज्ञा तथा ज्ञान के लिए भी देवताओं की पूजा की जाती थी और उन्हें भेंट चढ़ाई जाती थी। उदाहरण के लिए, सबसे अधिक लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र आज भी धर्मप्रेमी हिंदुओं द्वारा दैनिक प्रार्थना में बोला जाता है।

धर्म के कर्मकांडीय पक्ष के अलावा, दर्शन के गृढ तत्त्व भी वेदों में पाए जाते हैं। देवताओं की बहलता पर खुलकर प्रश्न उठाया गया है और विश्व की परम एकता पर बल दिया गया है, जो एक परमेश्वर दुवार रची गई सृष्टि है। भले ही उस परमेश्वर को भिन्न-भिन रूपों में पूजा जाता हो। यह संपूर्ण सृष्टि विराट् पुरुष द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से उत्पन्न मानी गई है। यह भी कहा गया है कि जल के रूप में अभिव्यक्त असत् (अभाव) से सृष्टि का विकास हुआ है। यह भी उल्लेख है कि अप्रकेत एवं सर्वव्यापी जल से हिरण्यगर्भ निकला और जल में लहरें उत्पन्न हुईं, फिर जीव-जगत की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा को समर्पित यह सुक्त हमें यह बताता है कि आद्य जीवाणु-हिरण्यगर्भ जल से ही उत्पन्न हुआ और उस हिरण्यगर्भ से विश्वकर्मा का उद्भव हुआ जो (उस परब्रह्म परमात्मा की) प्रथम कृति है और वह ही इस जगत का कर्ता-धर्ता है। अब विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जीवन का विकास सर्वप्रथम जल में हुआ। ऋग्वेद के एक सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है: "सत् एक है (एकम् सत्), जिसका वर्णन ऋषिगण (विप्राः) अलग-अलग रूपों में करते हैं, कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम अथवा मातरिश्वन।"

### आर्यों के आक्रमण का प्रश्न

इटली के फ्लोरेन्स नगर का एक सौदागर फिलिप्पो सस्सेली गोवा में पाँच वर्ष यानी सन् 1583 से 1588 ई. तक रहा। उसने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और पाया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं, विशेषतः लैटिन और ग्रीक, में बहुत-सी समानताएँ हैं। बाद में सर विलियम जोन्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में रत अन्य अनेक विद्वानों ने इस बात को और



आगे प्रतिपादित किया। यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में पाई जाने वाली समानताओं का कारण वताने के लिए कुछ विद्वानों ने यह मान लिया कि भारतीयों और यूरोपवासियों के पूर्वज किसी समय एक ही प्रदेश में साथ-साथ रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। उन्होंने इस भाषा को भारोपीय (हिंद-यूरोपीय) भाषा का नाम दिया और उनके साझे प्रदेश को भारोपीय मूल निवास-स्थान कहा। विद्वान लोग इन सभी भाषायी तर्कों या प्रस्थापनाओं से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। फिर भी आयों के मूल निवास-स्थान की समस्या अब भी एक विवाद का विषय बना हुआ है और इस पर भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास भिन्न-भिन्न स्थानों पर माना है: जैसे- मध्य एशिया के घास के मैदान (स्टेपी प्रदेश). दक्षिणी रूस, दक्षिणी यूरोप, जर्मनी, चीनी तुर्किस्तान अथवा भू-मध्यसागरीय; क्षेत्र जैसे - फिलिस्तीन और इजराइल भी, जहाँ भारत को छोड़कर लगभग मर्वत्र वैदिक भाषा और साहित्य की सबसे लंबी अवधि तक पूर्ण अभिव्यक्ति होती रही है। विभिन्न क्षेत्रों; जैसे- भारत, यूरेशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप में आर्यों के आगमन के बारे में भी विद्वानों का अलग-अलग मत है। कुछ लोगों की राय है कि आर्य लोग नवपाषाणयुगीन सभ्यता के साथ-साथ (लगभग 9,000 वर्ष पहले) फैले, जबकि कुछ अन्य विद्वान उनके स्थानांतरण एवं फैलाव को कांस्य यूग की सभ्यता के प्रसार के साथ जोड़ते हैं।

आर्यों के प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख ऋग्वेद के रूप में पाए जाते हैं। ऋग्वेद कहीं भी यह लेशमात्र संकेत नहीं देता कि आर्य कहीं बाहर से आकर बसे थे। उसमें ऐसे प्रव्रजन या स्थानांतरण की हलकी-सी याद का भी जिक्र नहीं मिलता। ऋग्वेद में प्राचीन भारत की ज्ञात सीमाओं से परे के भूगोल की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग 1500 ई.पू. के आस-पास भारत में आए थे। मैक्स मूलर के विचार से तो इस घटना का समय 1200 या 1000 ई.पू. भी माना जा सकता है। मैक्स मूलर के इस काल-निर्धारण का कारण यह था: वह एक सच्चा ईसाई था और इसलिए सप्टि की रचना के बारे में बाइबिल में दी गई कहानी में अटल विश्वास रखता था, जिसमें कहा गया है कि संसार की रचना 23 अक्तूबर 4004 ई.पू. को की गई थी और इसलिए संपूर्ण मानव इतिहास को उसे 6,000 वर्षों के भीतर किसी-न-किसी तरह फिट बैठाना था।

बहुत-से विद्वानों का मत है कि आर्य लोग मल रूप से भारत के ही निवासी थे और वे कहीं बाहर से यहाँ नहीं आए थे। इन विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में यह तर्क दिया है कि ऐसा पुरातात्त्विक या जीव-वैज्ञानिक साक्ष्य (प्रमाण) नहीं है, जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि 5000 ई. पू. से 800 ई.पू. के बीच कोई नया जन-समुदाय यहाँ आया था। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आर्य लोग अथवा और भी किसी जाति-समुदाय के लोग भारत में आकर बसे तो उनका आगमन कम-से-कम आठ-नौ हजार वर्ष पहले अथवा 800 ई.पू. के बाद हुआ होगा, लेकिन इन दोनों समय-सीमाओं के बारे में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि नर कंकालों के जो अवशेष विभिन्न हड्णाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, वे उसी भौगोलिक क्षेत्र के आधुनिक निवासियों के कंकालों से मिलते-जूलते हैं।

## हड़पाई सभ्यता और ऋग्वेद

जब से हड़प्पा की मभ्यता की खोज हुई है, अनेक विद्वानों ने एक ओर उस भारत की लंबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से और दूसरी ओर आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। इसकी खोज के प्रथम दशक में ही कुछ इतिहासकारों तथा पुरातत्त्वविदों ने सोचा था कि हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस सिद्धांत का विरोध करने वालों का मुख्य तर्क यह था कि इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधानों से कुछ नए साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और उससे स्थित काफी बदल गई है।

यदि हम ऋग्वेद के साक्ष्य का आलोचनात्मक अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ण पर पहुचेंगे कि इसमें जिन लोगों तथा उनकी सभ्यता के संदर्भ मिलते हैं, वे हड़प्पा की सभ्यता के संदर्भ माने जा सकते हैं। ईसापूर्व चौदहवीं शताब्दी के बोगाज-कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक देवताओं का जो उल्लेख मिलता है, उससे पता चलता है कि ऋग्वेद पहले से ही विद्यमान था और उस प्राचीन काल में संस्कृति भारत से एशिया माइनर में फैली थी। जैसा कि इससे पहले इसी अध्याय में स्पष्ट किया गया है, अपने अंतिम रूप में ऋग्वेद का काल लगभग 3000 ई.पू. में वाद का नहीं माना जाना चाहिए। अगले पृष्ठों में हम ऋग्वैदिक और हड़प्पाई सभ्यताओं की समानताओं और उनके बीच पाए गए अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे।

े हड़प्पाई स्थलों के भौगोलिक वितरण को ऋग्वैदिक भूगोल के सैंदर्भ में भी देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले अनुभाग में देख चुके हैं, ऋग्वैदिक भूगोल उत्तर में अफगानिस्तान से दक्षिण मं गुजरात तक और पूर्व मं गंगा से पश्चिम में कुभा (कावृल), पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी निदयों में सरस्वती सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्रवित्र मानी जाती थी और सरस्वती एवं उसकी महायक निदयों के आस-पास का क्षेत्र प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र था। जैसा कि हमने पहले देखा है, हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सरस्वती की घाटी है, जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक हड़प्पाई बस्तियाँ बसी हुई थीं। इस प्रकार, ऋग्वैदिक और हड़प्पाई भूगोल एक ही हैं।

ऋग्वेद में सैकड़ों नगरों, कस्बों और ऐसे दुर्गों का उल्लेख है जो लंबे (पृथिवी) और चौड़े (उर्वी) हैं, गायों से भरे (गोमती), 100 खंभों वाले (शतभुजी) तथा पत्थरों से बने हुए (अश्ममयी) हैं। उसमें शारवीं किलों का भी उल्लेख है जो बाढ़ के समय शरण देते थे। इंद्र को पुरंदर यानी नगरों का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में व्यापार और वाणिज्य से जुड़े लोगों का उल्लेख है, जिन्हें वहाँ विणक् और पिण कहा गया है, और समुद्र से आने वाले तुर्वस और यदु जैसे वैदिक लोगों की भी चर्चा है।

सिंधु सभ्यता के लोगों को जो पशु ज्ञात थे उनमें से अधिकांश पशुओं, जैसे— भेड़, कुत्ता, महिष, वृषभ आदि से ऋग्वैदिक लोग भी परिचित थे। ऋग्वैदिक लोगों के लिए शिकार के जानवर थे : हिरन, सूअर, गौर, शेर और हाथी; सिंधु सभ्यता के लोग भी इनमें से अधिकांश से परिचित थे। वैदिक काल में घोड़ा एक महत्त्वपूर्ण जानवर था। कुछ हड़प्पाई स्थलों पर भी घोड़े की हड्डियाँ और उसकी मिट्टी से बनी मूर्तियाँ पाई गई हैं।

हड़प्पा के लोगों में जो धार्मिक रीति-रिवाज प्रचलित थे, उनमें से कुछ आज भी हिंदुओं में पाए



आकृति 9.1 लोथल से प्राप्त मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्ति

जाते हैं। पीपल के पेड़, साँड (नंदि), शिवलिंग की पूजा किए जाने के प्रमाण हड़प्पाई सभ्यता में पाए गए हैं। कमंडलु भी जिसे आजकल साधु-संन्यासी लोग पवित्र पात्र के रूप में अपने पास रखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता में पाया गया है। बहुत-सी छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी योगासन की भिन्न-भिन्न मुद्राओं में पाई गई हैं। नोशारों स्थान पर स्त्रियों की कुछ मिट्टी की ऐसी मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। मांग में सिंदूर भरना विवाहित हिंदू स्त्रियों

के लिए सुहाग का प्रतीक है। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की पट्टी पर एक महिष यज्ञ का दृश्य चित्रित है, जो हमें महिपासुर-मर्दिनी की याद दिलाता है।

चालाक लोमड़ी और प्यासे कौए की कहानियाँ हड़प्पा के कलशों पर चित्रित पाई गई हैं। हिंदुओं का पवित्र चिह्न स्वस्तिक मुद्राओं और चित्रकारियों में पाया गया है। हवन-कुंडों के रूप में काम में ली जाने वाली अग्नि-वेदिकाएँ भी हड़प्पा की सभ्यता का अभिन्न अंग हैं।

जहाँ तक धातुओं का संबंध है, ऋग्वेद में सोने (हिरण्य) के आभूषणों का उल्लेख है। उस समय कानों में बालियाँ, हाथों में कंगन, पैरों में पायल, गले में हार, मालाएँ और अन्य आभूषण पहनने का रिवाज था। हमने देखा है कि इनमें से अधिकांश आभूषण हड़प्पा के लोगों द्वारा भी पहने जाते थे।

सोने के अलावा ऋग्वेद में एक अन्य धातु अयस् का भी उल्लेख है, जिससे पात्र बनाए जाते थे।

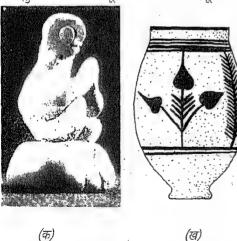





आकृति 9.2 (क) नमस्कार मुद्रा में मिट्टी की एक लघु मूर्ति, (ख) पीपल का पेड़, (ग) प्यासे कौए की कहानी को चित्रित करने वाली चित्रकारी, (घ) एक स्त्री की मिट्टी की लघु मूर्ति, जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ दिखाया गया है





आकृति 9.3 कालिबंगन की खुदाई में एक पंक्ति में मिले सात हवन-कुंड

ऋग्वेद में अयस् का प्रयोग सामान्य रूप से धातुओं के लिए किया गया है, लेकिन अथवंविद में हमें लोहित अयस् और श्याम अयस् का उल्लेख मिलता है। इनमें से लोहित अयस् ताँवे को और श्याम अयस् लोहे को कहा जाता था। विद्वान लोग इस बारे में एकमत हैं कि ऋग्वैदिक काल में केवल ताँवे की ही जानकारी थीं इसलिए वहाँ अयस् का प्रयोग ताँवे के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पत्थर के औजारों; जैसे— गोफन; मुलेल आदि का भी उल्लेख है।

पुरुपों तथा स्त्रियों द्वारा किए जान वाले कंशोपचार का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। हड़प्पा के लोगों में भी लगभग वैसा ही रिवाज था। ऋग्वेदिक काल में बालों में तेल लगाया जाता था और उन्हें कंघी से संवारा जाता था। ऋग्वेद में एक ऐसी कुमारी का उल्लेख है, जो अपने बालों की चार विणियाँ बनाती थी। पुरुप भी कुंडलियाँ बनाकर अपने बालों को सजाते थे और दाढ़ी रखते थे। ऐसी ही केश सज्जा हड़प्पाई सभ्यता की मिट्टी की मूरतों (लघु मूर्तियों) में देखने को मिलती हैं।

ऋग्वेद में बुनकर और कपड़ा बुनने के लिए उसके करघे, ढरकी और ताने-बाने का उल्लेख है। कुछ हड़प्पाई स्थलों पर भी कपड़े के अवशेष मिले हैं और वहाँ पाई गई कुछ लघु मूर्तियाँ कपड़ा पहने हुए दिखाई गई है।

ऋग्वैदिक सभ्यता और हड़प्पाई सभ्यता में पाई गई उपर्युक्त तथा अन्य अनेक समानताओं के आधार पर अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पाई सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही हैं और आर्य लोग भारत में बाहर से नहीं आए थे। तथापि कुछ अन्य विद्वान वैदिक संस्कृति को हड़प्पाई सभ्यता से अलग मानते हैं।

सुप्रसिद्ध मानविवज्ञानी और कैंब्रिज विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लीच ने आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के संपूर्ण प्रश्न पर भलीभाँति विचार करके अत्यंत उपयुक्त ढंग से अपना निष्कर्ष निकाला है। सन् 1990 में कल्चर थ्रू टाइम : एंथ्रोपोलॉजिकल ऐप्रोचिज़ नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख *आर्यन इनवेसंज़ ओवर फोर* मिलेनिया में प्रो. लीच ने लिखा है:

"विचारशील विद्वान अब भी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था? (...) इस प्रकार की कल्पना अब भी आकर्षक क्यों है? इसे कौन आकर्षक पाता है? प्रारंभिक संस्कृत के विकास को आर्यों के आक्रमण के साथ जोड़ने की हठधर्मी क्यों बरती जा रही है? (...) इस सिद्धांत के ब्योरे तो नस्लवाद की चौखट में ही फिट बैठते हैं। (...) ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी मिथक ने भारतीय सिविल सेवा के प्रबुद्ध प्रशासकों को स्वयं यह बता दिया कि वे

एक ऐसे देश में विशुद्ध सभ्यता ला रहे हैं, जहाँ अत्यंत परिष्कृत कोटि की सभ्यता लगभग 6,000 वर्ष पहले से ही विद्यमान थी। यहाँ मैं यह बता देना चाहूँगा कि ब्रिटेन के मध्यम वर्ग की कल्पना इस मिथक से इतनी अधिक अभिभूत है कि आज जबकि हिटलर को मरे 44 वर्ष बीत चुके हैं और दो स्वतंत्र देशों के रूप में भारत तथा पाकिस्तान का उदय हुए 43 साल गुजर चुके हैं, ईसा से दो सहस्राब्दी पूर्व हुए आर्यों के तथाकथित आक्रमणों को अब भी प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में माना जा रहा है (...) सच मानिए, आर्यों के आक्रमण तो कभी हुए ही नहीं।"

#### अध्यास

- निम्नलिखित की व्याख्या करें :
   वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ग्रामिणी, बलि, सभा, समिति, हिरण्यगर्भ, कुल, राष्ट्र।
- 2. वैदिक साहित्य का वर्णन करें।
- 3. निदयों और पहाड़ों के संदर्भ में ऋग्वैदिक भूगोल का वर्णन करें।
- ऋग्वैदिक राज्यों और उनके राजनीतिक ढाँचे का वर्णन करें।
- 5. ऋग्वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था की चर्चा करें।
- ऋग्वैदिक काल के धर्म तथा दर्शन की चर्चा करें।
- 7. हड़प्पाई और ऋग्वैदिक संस्कृतियों की पास्परिक समानताओं को दर्शाने वाले साक्ष्य की चर्चा करें।
- 8. आर्यों के स्थानांतरण के प्रश्न और ऋग्वेद के काल पर वर्चा करें।

राहर के हुआ के कारण के पार का राहर का रहिल्द करता ने माध्य की तहां भीवा भी मध्यान है है। बहुत का पह के 4 1 mg at 1 encially characteristics of many that the control of the many through the first of the property of the control 👢 मार्ग १८ (तक ६) है। १९ रज १ हम मन्द्रियों के राहत विभागत अद्भाव विभिन्न न्याम के उसके देश अभिना देश en eres and and parent and the And a special of a state of their characterist and page on his soft of their special and and an entire en the server to the territory of the ्राम् हर्षेत्र विकास अन्य प्रामेश्वर के निवास अन्य अन्य अन्य महिल्लाक विभाग विभाग हर्षेत्र हर अन्य अने अन्य प्राप्त कर BERRY OF THE STREET PROPERTY A with the sign of the state of the state of the State state of a state of the state of the control of the and at the first and the first high 37 B . # 13 1 1 1 1 1 1 1 1011 113 and the first section of the transfer which is the first of the first of the first term that the first of the ्रापुत्र प्रकार प्रकारित में अंग राष्ट्र केवल, संभाग गांधीन भने पानमात्र में जीवन गांधी केवल काम न कीन मात्र र and the traff है को का करें , पे के के का कर है जे का अपने भी के उल्लेख कर कर सार कर जीवन में कि , प्राप्तिकी रहार में उनके कहा जार बहुँकि औं एर्ट का किया अर्थित रहें जा कार में में हूं किये और अर्थित हान्या र

Mades it at

25771 1761

ATTENDED TO

to Block to as

3 4 36 35 4

50 Mile 200 1

Mires ( Nime 197 a

Michel J. J. Heid Stiff at the

Acres 9

at the latter.

. 4 2 . 1

ું કું હાલ કરા કરા હતા હતા છે. જું હતા ની પુશ્ચાલ કરો તાલ કે લાભ કે લાં છા છે. આ તો હતા ની દુધા લાખી કરા તે ' તાલ તો લાખ કે તે તાલ કે કહ્યું હતું કે લાખ કે કહ્યા પણ તો મામ તો કાલ માટે કાળ છે. માં તાલીમાં કે તેણાં હતું કે તાલુક કરા તે હીતા તોમ હતાના માં હતું કો કોઈ હોય કે લાખ કર્યા કિલ્સ

्ता एक दिन्न होते. यो प्राप्त प्रस्ति भारतीय होते प्रतिकार स्ति है। प्रतिकार भरता ही स्ति स्ति स्ति स्ति है । प्रतिकार जा के तो राज्य के अनुस्ति है हो गरी कामा भारती

र के के कि कार्य के इस बाद इस से सर्वार्थिक ।

্ত্ৰত পতাৰ্ব্য কৰি প্ৰত্যাহ্য প্ৰায়েশ্য কৈ এই প্ৰায়ে কৰি এই বাংশী কৰিছে এই কৈছে। স্কুছ্ট আনহাত বাংলাই স্পাৰ্থক পাৰ্বা কৰা কৰি সৈতি কৰ্মী প্ৰায়াত অপন্তাৰ ইছিল কৰ্মীশ আহি ইছিল ইছিল বাংলাই অন্যায়েশ ইছিল ক্ষিত্ৰ কৰি ক্ষুত্ৰত সংক্ৰিপ প্ৰত্যাহিত কৰিছে আহিছিল। ইছিল ইছিল ক্ষুত্ৰ কৰি কৰি আহিছিল প্ৰায়াহ্য কৰি বাংলাই ক্ষেত্ৰত বাংলাই কৰি কৰ্মীশ্ৰমিক কৰি আহিছিল। স্কুছ্টিৰ ক্ষুত্ৰত কৰি ক্ষুত্ৰত কৰি কৰি কৰি

Activities of the control of the con

A consideration of the explantación of specificação of a designation of the enterior of the

Let the come of the letter of the common of the common described of the community of the common described and the common of the

चार वैदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषयों का विकास हुआ कि का WHOSE ADMINISTRA Control of the Control and the control of the control of the oration of the oration of the oration and the oration of the control of the cont and the control of the type control of the property of the state of th मा है, अपने के बार के कार्य के मार्थ के कार के कर के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार रोग के भारत है। जिल्हें के अधिक से असे हिस्सा है है। एक है अप है अप है अप करते अध्यक्ष के समाहित्य से अप से स् the second of th are the control of a control of the control of the control of the control of the following of the control of th र राजा जा असाम कर रहे असी है जा राज्य मानक है कर राजा है कर राजा कर के में महामानक कर जा असाम कर कर का मान में कर राजिया है कर के or at the first term of the first term of the control of the contr इ.स.च. १५ वर्ष १ वर्ष प्रकार विकास विकास १८०० वर्ष वर्ष कामूर १३४ एटन सङ्घ कुल स्टेस्ट कृति असे, सम्मार इत्यास ,好有一点,这个一点,"我们,我们就是我们的人,我们的人都没有的时候,我们就有什么的方面的人都有一种的。""我们,我们也有哪个好情况,我们的时间,我们的人们不是 ीत 💎 भी 🕆 रही है। इस वास्तु के भी निवासका अने होने से देव भागा है होता है। इस देव किया है के बाद के बाद के देव सम्मानी पर ित र प्राप्त के अपने कार कार कार कार प्राप्त के भाग का स्थान के अपने किया है के उसके के अपने के के के कार कर के



हम पहले देख चुके हैं कि वैदिक साहित्य की भिम्न-भिन्म शाखाएँ एक-दूसरे से किस प्रकार विकसित हुई थीं। चार वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों का विकास हुआ। ब्राह्मण गद्य रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञों एवं अनुष्ठानों और उनके उद्भव का ब्योरा दिया गया है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं और उन्हें आरण्यक इसलिए कहा गया है, क्योंकि उनकी विषयवस्तु के दार्शनिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए उनका अध्ययन एकांत में अरण्य यानी वनों के शांत वातावरण में किया जाना चाहिए। आरण्यकों की दार्शनिक परंपरा की परिणति उपनिषदों में होती है जो वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। ऋग्वेव की विषयवस्तु कर्मकांडीय और दार्शनिक दोनों प्रकार की है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडीय पक्ष का और उपनिषदों में दार्शनिक पक्ष का विशव विवेचन किया गया है। उपनिषद यज्ञों द्वारा धन-धान्य एवं समृद्धि प्राप्त करने में विश्वास नहीं रखते, बंल्कि वें ऐसा ज्ञान प्राप्त करने पर बल देते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। दो सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपनिषद हैं : छांदोग्य और बृहदारण्यक। अन्य महत्त्वपूर्ण उपनिषदों में कठ, ईश, मुंडक, प्रश्न आदि को शामिल किया जाता है।

भूगोल और नए राजनीतिक राज्य: हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य आवास सिंधु तथा सरस्वती नंदियों का घाटी-प्रदेश था। परवर्ती संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के काल में वे वस्तुतः संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। अब सभ्यता सरस्वती क्षेत्र से स्थानांतरित होकर गंगा के क्षेत्र में

फैल चुकी थी, जिसे अब भारत की सबसे पवित्र तथा .पूज्य नदी माना जाता है। इस प्रगति के साथ-साथ एक उल्लेखनीय विकास यह भी हुआ कि विश का शनैः शनैः विस्तार होता गया और उसकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध जन; जैसे— भरत, पुरू, त्रित्सु और तुर्वस अब धीरे-धीरे अन्य जनों में विलीन होकर राजनीतिक मंच से लुप्त होते जा रहे थे। इस प्रकार कुछ राज्यों की स्थिति मजबूत हो रही थी और उनके क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। ऋग्वैदिक काल में कुछ जन जो अपेक्षाकृत छोटी श्रेणी के थे; जैसे— पुरू, पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए और अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगे। अब हम अनु, दुह्यु, तुर्वस, क्रिवि आदि जनों के बारे में नहीं सुनते। इनके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में कुछ अन्य राज्य भी विकसित हो गए; जैसे— काशी, कोसल, विदेह, मगध और अंग, किंतु दक्षिण भारत के क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। अब राजनीतिक जीवन अधिक सुस्पष्ट हो चला था और भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच प्रभुत्व पाने के लिए संघर्ष एक आम घटना हो गई थीं। एकछत्र साम्राज्य का आदर्श भी अब हावी होने लगा था।

लोगों का पूर्व की ओर विस्तार शतपथ ब्राह्मण की एक कथा से प्रकट होता है। उसमें बताया गया है कि विदेह माधव किस प्रकार सरस्वती प्रदेश जो कि वैदिक संस्कृति का गढ़ था, से कोसल की पूर्वी सीमा, सदानीरा (आधुनिक गंडक नदी) को पार करते हुए विदेह के राज्य (आधुनिक तिरहुत) में पहुँचा था। ग्रंथों से पता चलता है कि कोसल, काशी और विदेह नामक तीन राज्यों का विकास हो चुका था। ध्यान रहे कि सन् 1950 तक हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य



उपलब्ध नहीं था, जिसके आधार पर हम गंगा की घाटी की संस्कृतियों को छठी शताब्दी ई.पू. से पहले ले जा सकें। उसके बाद हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा और कई अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे 2000 ई.पू. से बाद की संस्कृतियों की जानकारी मिली है। हाल में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चला है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ई.पू. में होता था। उत्तर-हड़प्पा-काल के कुछ विशिष्ट मृद्भांड हैं : गैरिक मृद्भांड (2000-1500 ई.पू.), काले और लाल मृद्भांड, चित्रित धूसर मृद्भांड (1200-600 ई.पू.) आदि। लगभग सातवीं शताब्दी ई.पू. तक आते-आते, उत्तरी काले पालिशदार मृद्भांड बनाए जाने लगे थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि भौगोलिक दृष्टि से तत्कालीन कुरु-पांचाल प्रदेश वही था जो आजकल पश्चिमी तथा मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश कहलाता है। उपनिषदों में कुरु-पांचाल प्रदेश को संस्कृति तथा समुद्धि का गढ़ माना गया है। ऐसा उल्लेख है कि पांचाल नरेश प्रवहण जैवालि प्रतिदिन पांचाल परिषद में उपस्थित होता था। तत्कालीन ग्रंथों से प्रमाणित होता है कि कोसल, काशी और विदेह के तीन राज्य वैदिक सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है। ऋग्वैदिक किकात और मगध को एक ही माना गया है। मत्स्य जनपद का भी उल्लेख है। दक्षिण में, विदर्भ (महाराष्ट्र) का उल्लेख मिलता है। मद्र पंजाब क्षेत्र में स्थित था. उससे आगे पश्चिम की ओर, बाह्लीक केशिन्, केकाय और कंबोज जनों के प्रदेश थे।

राज्य-व्यवस्था और प्रशासन: हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों बड़े राज्य विकसित होते गए, त्यों-त्यों राजनीतिक और प्रशासनिक ढाँचा भी विकसित और विस्तृत होता गया। राज्य संख्या और आकार दोनों, में बढ़ते जा रहे थे और राजतंत्र अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। राजा को देवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा था। साथ ही राजाओं के राजा की संकल्पना अस्तित्व में आने लगी थी। अधिकांश पाठों में अधिराज, राजाधिराज, सम्राट और एकराट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अथवीवेद एकराट शब्द की परिभाषा सर्वोपरिसत्ताधारी शासक के रूप में करता है। राजाओं के राज्याभिषेक के लिए विशेष प्रकार के यज्ञों; जैसे— वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध का आयोजन किया जाने लगा था।

यद्यपि राजतंत्र ने अपने आपको सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था लेकिन राजा की सत्ता निरंकुश नहीं थी, बल्कि उस पर कई प्रकार की परिसीमाएँ लगी हुई थीं। राजतंत्र की परिधि के भीतर कई प्रकार के लोकतंत्रात्मक तत्त्व सिक्रय थे। उदाहरणार्थ, (i) जनता को राजा चुनने का अधिकार था; (ii) राजा के अधिकारों तथा कर्तव्यों पर कई शर्तें लगी हुई थीं; (iii) राजा अपनी मंत्रिपरिषद् की सलाह पर निर्भर रहता था और जन-संस्थाएँ, सभा और समिति राजा की तानाशाही पर अंकुश रखती थीं।

किसी भी परिस्थिति में राजा को राज्य का एकमात्र स्वामी नहीं समझा जाता था और न ही राज्य की संपूर्ण धन-संपत्ति पर उसका एकाधिकार था। संपूर्ण राज्य को एक न्यास (ट्रस्ट) और राजा को उसका न्यासी (ट्रस्टी) माना जाता था। इस राज्य रूपी न्यास को वह इसी शर्त पर धारण करता



था कि वह प्रजा की भलाई और प्रगति के लिए काम करेगा। मंत्रियों और पदाधिकारियों के अलावा, प्रशासन के कार्य में सभा और समिति नाम की संस्थाएँ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद-विवाद तथा चर्चा के द्वारा राज-काज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था, उसके रक्षकों को सभापाल और उसके सदस्यों को सभेय, सभाषद् या सभासीन कहा जाता था।

सभा के संचालन के विषय में बाकायदा नियम बने हुए थे और वाजसनेयी संहिता में कहा गया है कि गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा न्यायालय की तरह भी काम करती थी। यह कहा गया है कि "जो सभा में उपस्थित होता है, वह न्यायालय की तरह न्याय (धर्म) प्रदान करने के लिए ही बैठता है।"

समिति कार्य और गठन दोनों ही दृष्टियों से सभा से भिन्न थी। सभा एक छोटा प्रवर निकाय थी और वह निचले न्यायालय की तरह भी काम करती थी, जबिक समिति जनता की बड़ी सामान्य सभा होती थी। इसीलिए समिति को विश (जन-साधारण) की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि एक अवसर पर तो समिति राजा को चुनती है और दूसरे अवसर पर वह राजा के कुकृत्यों और अत्याचार के कारण अपनी उस पसंद को वापस लेकर राजा को राजपद से हटा देती है।

किंतु ज्यों-ज्यों समाज तथा राजनीतिक ढाँचे में जिटलता बढ़ती गई, त्यों-त्यों राज्य के अमले में भी बढ़ोतरी होती गई। हम अनेक नए राजकर्मचारियों का उल्लेख पाते हैं; जैसे— सूत (रथ हाँकने वाला), संग्रहित्री (खजांची), भागदुध (कर-समाहर्ता),

ग्रामिणी (गाँव का मुखिया), स्थपति (मुख्य न्यायाधीश), तक्षण (बढ़ई), क्षत्री (कंचुकी) और कई अन्य जिनके कार्यों का निश्चित रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सभी से स्पष्ट है कि प्रशासनिक तंत्र अत्यंत सुगठित था और एक बड़े राज्य पर शासन करने का सर्वथा कुशल साधन था।

उस युग की उदार भावना निम्नलिखित परामर्श में परिलक्षित होती है, जो यजुर्वेद के अनुसार, राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को पुरोहित द्वारा दी जाती थी: "शासक के रूप में, आज से तुम्हें संबलों और निर्बलों को निष्पक्ष भाव से उचित न्याय प्रदान करना होगा। लोगों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा और सर्वोपिर बात तो यह है कि तुम्हें देश को सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाना होगा।"

हम यह भी पाते हैं कि वैध/कानूनी संस्थाओं पर भी पुरा-पुरा ध्यान दिया जाने लगा था। राजा न्याय प्रदान करता था और अपराधियों को दंड देता था। अपराधों में चोरी, लूट-खसोट, परस्त्रीगमन, अगम्यागमन, अपहरण और नरहत्या जैसे अपराध प्रमुख थे। गोहत्या, ब्रह्महत्या, मद्यपान, विश्वासघात आदि के लिए मृत्युदंड का विधान था। छोटे-मोटे अपराधों का निपटारा ग्राम न्यायाधीश (पंच) किया करते थे। साक्ष्य के लिए, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (चश्मदीद गवाह) को सूचना देने वाले की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाता था। अपराधों के लिए दंड काफी कठोर होते थे। संपत्ति के उत्तराधिकार, भूमि के स्वामित्व आदि के मामले में कानून बहुत ही स्पष्ट था। पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में बेटों को ही मिलती थी। बेटियों को यह तभी मिलती थी यदि पिता का कोई बेटा (पुरुष संतान) नहीं होता था अथवा बेटी ही उसकी अकेली संतान होती थी।

सामाजिक व्यवस्था : उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक विकास हो रहा था वह अकेला ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटक नहीं था। उससे भी अधिक उल्लेखनीय परिवर्तन समाज तथा धर्म के क्षेत्र में धीरे-धीरे होते जा रहे थे। ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण कर्म यानी व्यवसाय पर आधारित थे, और एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न सदस्य अलग-अलग वर्णों का व्यवसाय अपना सकते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अव काम-धंधे भी कई तरह के हो चले थे, उनके अनुसार अलग-अलग जातियाँ बनने लगी थीं। लेकिन अभी तक जाति-व्यवस्था में वैसी कठोरता नहीं आई जैसी की आगे चलकर सूत्रकाल में आ गई थी। यह अवस्था ऋग्वैदिक लचीले समाज और सूत्रकाल के कठोर समाज के बीच की स्थिति थी। जाति की उत्पत्ति उस युग में एक अत्यंत असामान्य घटना तो थी, पर शायद इसे असंभव नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद में विश्वामित्र को एक ऋषि बताया गया है, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय बताता है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में हम देखते हैं कि जाति के मामले में कठोरता आने लगी थी। चौथे वर्ण यानी शुद्रों की स्थिति दयनीय बना दी गई थी, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने, पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और यहाँ तक कि अचल संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जाति- प्रथा की सबसे घृणित बुराई, यानी अस्पृश्यता की अवधारणा ने अभी अपना सिर नहीं उठाया था। कवश, वत्स और सत्यकाम जाबाल जैसे व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, जो ब्राह्मणेतर जातियों में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें महान ब्राह्मण माना जाने लगा था। कुल मिलाकर देखें तो अभी तक जाति-प्रथा में अधिक कठोरता नहीं आई थी और उसमें ये तीन तत्त्व, अर्थात् परस्पर-भोजन और परस्पर-विवाह का निषेध और वंश से वर्ण का निर्धारण, कठोर आधार पर अभी तक स्थापित नहीं हुए थे।

आर्थिक जीवन । कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों आदि की सफलता एवं समृद्धि के लिए अथर्ववेद में दी गई अनेक प्रार्थनाओं से तत्कालीन आर्थिक समुद्धि के विकास का पता चलता है। ऐसी प्रार्थनाएँ खेत की जोताई, बीजों की बोआई, वर्षा, पशुधन और संपत्ति में बढ़ोतरी और हानि पहुँचाने वाले जीव-जंतुओं, जंगली जानवरों, डाकू-लुटेरों और ऐसे ही अन्य हानिकारक तत्त्वों को दूर भगाने या उनसे बचने के लिए की जाती थीं। हल को सिरा और हलरेखा को *सीता* कहा जाता था। गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। हल में छः, आठ और यहाँ तक कि चौबीस बैल जीते जाने का उल्लेख है। अनेक प्रकार के खाद्यान्न; जैसे— चावल, जी, फलियाँ और तिल उगाए जाते थे। उनके लिए उपयुक्त ऋतुओं का भी उल्लेख है; जैसे- जौ सर्दियों में उगाया जाता था और गर्मियों में पकने पर काटा जाता था; चावल/धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और शरद ऋतु में काटा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की कई क्रियाओं; जैसे— जोताई, बोआई, कटाई और गहाई आदि को गिनाया गया था।

खेती को नुकसान पहुँचाने वाले कई जीव-जंतुओं का भी उल्लेख मिलता है; जैसे— छछूंदर बीज को नष्ट कर देते थे और अन्य जीव कोमल अंकुरों को काट डालते थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूखे



तथा अतिवृष्टि से खेती को हानि पहुँचती है।
पशु-धन को बहुत महत्त्व दिया जाता था और अथर्ववेद
का एक काफी लंबा मंत्र यह दर्शाता है कि गायों को
पूज्य माना जाता था और गोहत्या के लिए मृत्युदंड
की व्यवस्था थी।

अनेक संदर्भों में धनी विणिकों एवं व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। ब्याज पर ऋण दिया जाता था। तील और माप की विशिष्ट इकाइयों का भी प्रयोग होता था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बाजार में मोल-भाव करने का रिवाज ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा था। समुद्री मार्ग से भी व्यापार की जानकारी थी और ऐतरेय ब्राह्मण में अथाह, अनंत जलिंध और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है।

बिल पहले राजा या मुखिया को स्वेच्छा से भेंट के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब उसने नियमित कर का रूप धारण कर लिया था और उसे राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढाँचे के रख-रखाव के लिए बाकायदा वसूल किया जाने लगा था।

उद्योग और काम-धंधों में अब उल्लेखनीय विकास हो चुका था। इस काल में हम मछुआरों, वनपालों, धोबियों, नाइयों, कसाइयों, हाथी पालकों, महावतों, पदातियों, संदेशवाहक, आभूषण, टोकरियाँ, रिस्तयाँ, र्ग, रथ, धनुष आदि बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, कुम्हारों आदि का उल्लेख पाते हैं। व्यापारियों, विणक श्रेणियों, सार्थवाहों और समुद्री व्यापार का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख किया गया है। शिल्पियों की श्रेणियाँ भी अस्तित्व में आ चुकी थीं। श्रेणी (गिल्ड) के मुखिया श्रेष्ठि का भी अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है।

ऋग्वैदिक काल में हम अयस् का ही उल्लेख पाते हैं, जिसका अर्थ ताँबा/कांसा लगाया गया है। इस युग में नए धातु अर्थात् लोहे के आविष्कार से हम श्याम अयस् (लोहा) और लोहित अयस् (ताँबा) शब्द का भी उल्लेख पाते हैं। इनके अलावा, सोने, सीसे, और वंग (राँगे) का भी उल्लेख पाया जाता है। लोहे का इस्तेमाल हथियार और नहरने, हथौड़े, चिमटे, हल की फाल आदि वस्तुएँ बनाने के लिए किया जाता था। ताँबे से बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चाँदी का उपयोग आभूषण तथा प्लेटें आदि बनाने के लिए किया जाता था।

व्यापक रूप से वृद्धि हुई। उपनिषदों में बौद्धिक उपलब्धियों का उच्चतम स्तर देखने को मिलता है। उपनिषद, निस्संदेह, तत्कालीन बौद्धिक क्रियाकलाप एवं चिंतन की परम परिणित हैं। शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था, जो बच्चे का दूसरा जन्म समझा जाता था। इसलिए इस संस्कार के बाद बच्चे को दूविज की संज्ञा दी जाती थी। विद्या का लक्ष्य धर्मनिष्ठा, ज्ञानार्जन, अर्जित ज्ञान की रक्षा, संतति, धन, दीर्घायुष्य और अमरत्व प्राप्त करना माना जाता था। इस प्रकार, विद्यार्थी जीवन के सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। शिष्यों के कर्तव्य भलीभाँति परिभाषित थे।

आलोच्य काल यानी उत्तर वैदिक काल में, अध्ययन के तीन चरण थे। प्रथम चरण में, शिष्य गुरुजनों के घर में परिवार के सदस्यों की तरह रहते थें और घर-गृहस्थी के कामों में हाथ बँटाते थे। इसके अलावा, एक गुरु अथवा अध्यापक द्वारा संचालित विद्यालय (पाठशाला) भी होता था। अध्यापक अपने विद्यालय में प्रवेश देने के लिए स्वयं शिप्यों का चुनाव करता था। शिक्षा के और भी साधन थे। शिक्षित व्यक्ति, गृहस्थ के रूप में भी, अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया चालू रखता था। इसके लिए वह विद्वानों से शास्त्रचर्चा करता रहता था, और भिन्न-भिन्न केंद्रों अथवा स्थलों पर उपलब्ध ऋषि-मुनियों तथा विद्वानों के पास नियमित रूप से जाता रहता था। भिन्न-भिन्न जनपदों में जानार्जन के लिए राजा के संरक्षण में परिषदें भी होती थीं। इन आवामी विद्यालयों, उच्च अध्ययन के विद्यापीठों और दार्शनिक चर्चा एवं शास्त्रार्थ के लिए आयोजित परिपदों एवं मंडलों के अतिरिक्त, राजाओं दुवारा विद्वज्जनों की विशाल सभाएँ आयोजित की जाती थीं : जिनसे ज्ञानार्जन के लिए भारी प्रोत्साहन मिलता था। ऐसे आयोजनों का एक विशिष्ट उदाहरण है: विदेह के राजा जनक द्वारा आयोजित महान विद्वत्सम्मेलन, जिसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद् में मिलता है। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे: याज्ञवल्क्य, उद्दालक आरुणि, शाकल्य, गार्गी और अनेक अन्य विद्वान। इस सम्मेलन और. इसमें चर्चित विभिन्न विषयों का विवरण विस्तार से वृहदारण्यक उपनिपद में दिया गया है। शिक्षा उन्हीं गुरुओं में ली जाती थीं, जो प्रकांड पंडित होते थे। हम पढ़ते हैं कि याज्ञवल्क्य उद्दालक आरुणि के साथ अपनी शिक्षा संपन्न करने के बाद जनक (राजा एवं क्षत्रिय) के पास दर्शन तथा अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था, किंतु जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने सभी सहभागियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और वहाँ उसे सर्वोच्च विद्वान तथा प्रज्ञावान घोषित किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्त्रियाँ भी बौद्धिक क्रियाकलाप एवं शास्त्रार्थ में भाग लेती थीं। गार्गी और मैत्रेयी ऐसी विद्धियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ऋग्वेद में ऐसी अनेक स्त्रियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी। उस काल की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि क्षित्रिय लोग भी बौद्धिक क्रियाकलाप में भाग लेते थे। विदेहराज जनक, पांचाल नरेश प्रवहण जयवालि, काशी नरेश अश्वपति कैकेय, जो सभी क्षत्रिय थे, ऐसे सुप्रसिद्ध विदान थे, जिनके पास सुशिक्षित ब्राह्मण भी आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे।

तत्कालीन ग्रंथों में उस समय के पाठ्य विषयों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद् में इन विषयों का उल्लेख है: वेद, गणित, खनिज विद्या, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष, विष विद्या, लित कला और शिल्प, संगीत और आयुर्विज्ञान।

मुंडक उपनिषद में अध्ययन के इन सब विषयों को अपरा विद्या कहा गया है। परा विद्या नाम की एक अन्य श्रेणी के अंतर्गत परमज्ञान यानी आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की जाती है, जो जीवन मृत्यु, ईश्वर आदि के गृढ़ रहस्यों का उद्घाटन करती है।

धर्म और वर्णन । ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक कर्मकांड और आनुष्ठानिक धर्म का विकास दिखलाया गया है और यह बताया गया है कि उसके परिणामस्वरूप पौरोहित्य कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले यज्ञों की पद्धति बड़ी सरल होती थी और यज्ञ एक-दो दिन ही चलते थे, लेकिन अब याज्ञिक अनुष्ठानों की संख्या और अवधि दोनों ही बढ़ गई थी। कुछ अनुष्ठान तो बारह दिन से एक वर्ष तक अथवा इससे भी अधिक लंबे समय तक चलते थे। ऋग्वेद में सात ही पुराहितों और दो प्रधान पुरोहितों का उल्लेख है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यज्ञ करने के लिए सत्रह पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी थी। इनके अलावा, अनेक घरेलू धार्मिक कृत्य एवं संस्कार होते थे, जो



मनुष्य के संपूर्ण जीवन में जन्म से मृत्युपर्यंत चलते रहते थे, बल्कि कुछ क्रिया-कर्म तो मृत्यु के बाद भी दिवंगत आत्माओं के लिए संपन्न किए जाते थे।

ये धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान इस लोक में सफलता प्राप्ति के साधन ही नहीं थे, बल्क इन्हें स्वर्ग में परमानंद की प्राप्ति का साधन भी माना जाता था। शीघ्र ही तपस्या, ध्यान एवं चिंतन-मनन ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। मनुष्यों ने तपस्वियों एवं संन्यासियों का जीवन-व्रत इस विश्वास के साथ धारण कर लिया कि उन्हें केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि वे अपने आप में कुछ आध्यात्मिक, असाधारण एवं अतिमानवीय शक्तियाँ भी विकसित कर लेंगे।

एक ओर तो विस्तृत कर्मकांड, अनुष्ठान और तप ऋग्वैदिक काल के साधारण धर्म-कर्म एवं पूजापाठ का स्थान लेते जा रहे थे तो दूसरी ओर, मनीषीजन अपनी ज्ञान-पिपासा को शांत करने के लिए बौद्धिक खोज में इस संकल्प के साथ संलग्न थे कि मोक्ष की प्राप्ति सच्चे ज्ञान से ही हो सकती है। इसलिए यह सिद्धांत स्थापित किया गया "जो परमात्मा को जानता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है, अपितु वह स्वयं परमात्मा है।" जैसा कि पहले कहा जा चुका है: वेद कर्मकांड और ज्ञान के अंतर को पहचानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर ही उस अंतर पर विशद रूप से विचार किया गया।

इन प्रारंभिक दार्शनिक ग्रंथों को सामान्य रूप से उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या लगभग 200 है। उनमें से प्राचीनतम उपनिषद *बृहदारण्यक* आर *छांदोग्य* हैं, जिनमें परमात्मा, मनुष्य, विश्व आदि के विषय में मानव-चिंतन की शाश्वत समस्याओं एवं पहेलियों के बारे में साहसिक कल्पनाएँ की गई हैं। उपनिषदों को विश्व के समस्त आध्यात्मिक चिंतन में भारत का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान माना

गया है, जो उचित ही है। महान दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों के फारसी अनुवाद के लैटिन अनुवाद को पढ़ने के बाद लिखा था— "प्रत्येक वाक्य से गंभीर, मौलिक एवं उदात्त विचार अभिव्यक्त होते हैं और वह संपूर्ण (साहित्य) उच्च, पवित्र और गंभीर भावना से ओत-प्रोत हैं। हम भारतीय परिवेश एवं बंधुत्व से भाव-विभोर हो गए हैं।" यहाँ तक कि मैक्स मूलर ने भी कहा है कि "इस दार्शनिक साहित्य के प्रारंभिक ग्रंथों को किसी भी युग तथा किसी भी देश में मानव मस्तिष्क से उत्पन्न अत्यंत विस्मयकारी कृतियों के बीच विश्व साहित्य में सदैव स्थान मिलता रहेगा।"

# विज्ञान और प्रीद्योगिकी

वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों से इस काल के विभिन्न विज्ञानों के बारें में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तत्कालीन विद्वान गणित और उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं यानी अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और ज्योतिष से परिचित थे।

वैदिक लोग क्षेत्रफल में त्रिभुजों, वृत्तों के बराबर के वर्ग बनाने का तरीका जानते थे और वर्गों के जोड़ और अंतर का हिसाब लगा सकते थे। शून्य की जानकारी तो ऋग्वेद के समय ही लोगों को थी और इसी की बदौलत बड़ी-बड़ी संख्याएँ दर्ज की जा सकती थीं। प्रत्येक अंक के स्थानीय मान और उसके निरपेक्ष मान की भी जानकारी थी। वे लोग घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आदि से परिचित थे और उनका प्रयोग की करते थे।

वैदिक काल में ज्योतिष का बहुत विकास हो चुका था। वैदिक लोग आकाशीय-पिंडों यानी ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गति को जानते थे और भिन्न-भिन्न



समय पर उनकी स्थिति का हिसाब लगा सकते थे। इससे उन्हें सही पंचांग बनाने और सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों के समय के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती थी। वे यह भी जानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष (धुरी) पर और सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने आकाशीय पिंडों के परिक्रमण के समय और सूर्य से उनकी दूरी का हिसाब लगाने का भी प्रयास किया था। उनकी गणनाओं के परिणाम लगभग वही हैं, जो अब आधुनिक तरीकों से निकाले गए हैं।

#### अधिमास

- निम्नलिखित की व्याख्या करें :
   दर्ण, जाति, निष्क, शतमान, एकराट, सम्राट, भागदुष, अश्वमेध, वाजपेय, उपनयन।
- 2. उत्तर वैदिक काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें।
- 3. उत्तर वैदिक काल के भूगोल की चर्चा, तत्कालीन राजनीतिक राज्यों के संदर्भ में करें।
- 4. उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। यह ऋग्वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न थी?
- 5. उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित की स्थिति का वर्णन करें:
  - (i) अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास।
  - (ii) राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली।
  - (iii) धर्म और दर्शन।
  - (iv) शिक्षण-व्यवस्था और शिक्षा।

Control of the Control 13 garanta Notice to 2001 2 10 .41 . Garre ... 240 333 AT 40.17 71 % 17 Wil delile i Paren Late to the 9. / (3.,11 12 1 m 12 6.017.197 No. 8 18 1 1 A calle , There's 5 16 MILE 8. 1. A. 1.1.366 and the

Maria it 1.

में संपत्त प्रियेश हिल्ला है में व्यार क्या करना पुर स्थाप प्रतिना को लिए में बीच ए संपत्ती है बहुत परित्र करते. वह से स्थाप से संपत्ती है से प्रतिन प्र

्त कर है है है जो उन्हें कर में इस में हुन, दाने का देतारे का दार्च रहतार कर करा वह स्वीकार अरह के कह, जन्म दन राजा रो. संकरणक पर नाम करते जीन समा में रहात कर हतार हुए, व

ीर रहाइन्छ मध्ये में सहर्यक्रम पाउँ प्राप्तनी सहरीतन मांग कीम प्रमानन छात्रम नेत्रम माना वह र्यात्मा प्राप्ती की नाम - महीच हाजा केह दोर नवस्तर महीचार है जातिया है। जाता हाझ माना विद्यार मने प्राप्त है जो नवस्तर के जाता मानावर जनसङ्ख्या मान्योंका प्रमुख न मानुष्ता ना जाता महिना भी है है है।

व की, पंतुमारण, तुमारक हैं आहे हैं। इसके एक्साई, जीवनाओं और सामेष्णांक लगेरा तीन की घोगां हा त्यूने विस्ताव को जाहर क्यार है जो एक से लेबूबा तभी कार्यका उत्तात क्यार ए एक से व प्रतीस, देश में जा कि असे और

्य २ ८ छोष्ट वा १८८ मेर् स्ट्राट घर उने तथा होज्या है जा अधिकी जात राष्ट्र चर्ची को भागम है. जार अट में प्येत्स स्टेगावारी की अजावार प्र

< <sup>के</sup>ग्रह अस्ति संभित्त सम्भाति जुल्लानि

 एवतिक ल्यातिक वेक्कान तथा ऐति को उस्ते पार्टी वा एक्का केचा है, शियान क्रंड पर्व भागा निवासित कराग भित्त क्का की भागा निवासित क्रांत तिकारित की जात बीच वाका द्वित सामिक्ष का अनुवास भागा ती तथाएँ

हें हैं। महराह प्रदर्भ में क्या के महरा ज्यान पाने के भीच भवनमा ने निर्माण के प्रकार के प्रकार के स्वाहण की भी उन्हें के महर्भ के कि स्वाहण के महिला प्रयोग एक में कि महराहण उन्हें महिला करा पर अपने अपने के महराहण कार्य के सिला प्रकार के स्वाहण के से कि से क

नहीं पर में पहले ते तर है के देश विभाग कर है के हिंदा के स्वार के के का मार्ग में स्वार में स्वार के स्वार में सार के स्वार के साथ के साथ में साथ में साथ के साथ क

े पार्ति का पार्ति है। इस पिर्धा के लाल मान मार्गिक का निवास के किया कार्यक का का पार्तिक का मान में विशेष का अमेरी के में के में का पार्तिक का पार्तिक के में का पार्तिक का पार्तिक का पार्तिक का पार्तिक का पार्तिक के में का पार्तिक का पार्ति

भारतीय दर्शन के तत्त्व हमें वैदिक ऋषियों की काल्पनिक उड़ानों में अपनी विशिष्टता के साथ बीजरूप में दृष्टिगांचर होते हैं, जो आगे अंकुरित, पल्लवित एवं पृष्पित होते हुए अंततोगत्वा शंकर के अद्वैत वेदांत में फिलित होकर चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुए।

वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शिक्तयों को पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में रहने वाले भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता था। तत्कालीन लोग अपने देवी-देवताओं को बिल चढ़ाते थे, बदले में उनमे यहाँ, इस लोक में पशु, धन-धान्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, संतान, विजय, शांति और प्रमन्नता की याचना करते थे और मृत्यु के बाद स्वर्ग चाहते थे, किंतु कुछ वैदिक ऋषियों का यह विश्वास भी था कि कोई ऐसी परम सत्ता अवश्य है, जो अपने आपको विभिन्न देवी-देवताओं के रूप में अभिव्यक्त करती है।

ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध नासवीय सूक्त में वैदिक ऋपि द्वारा भाव-विभार होकर ऐसी कल्पना की गई है, 'जिससे यह विचित्र सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है अथवा न भी बनाया हो, जो परमद्रष्टा, अध्यक्ष उच्चतम स्वर्ग में विराजमान है, वह सर्वज्ञ परमेश्वर ही इस सृष्टि को जान सकता है, अथवा शायद वह भी न जानता हो।"

उस परम सत्य के स्वरूप सृष्टि की प्रक्रिया, आत्मा (जीवात्मा) का स्वरूप और परमस्त्य (परमात्मा) के साथ उसका संबंध, निःश्रेयस की प्राप्ति, जीवन का परम उद्देश्य और सदाचारपूर्ण जीवनयापन की आदर्श शैली जैसी अनेक बातों के विषय में गहराई में चिंतन किया गया है। इस चिंतन-मनन के फलस्वरूप अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है। वैसे तो इन उपनिषदों की

संख्या बहुत अधिक है, पर उनमें से केवल ग्यारह उपनिषद ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये हैं: ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये सभी उपनिषद निम्नलिखित के बारे में आमतौर पर सहमत हैं:

- (i) व्यक्ति/जीवन में परम, शाश्वत एवं केवल मत्य आत्मा (जीवात्मा) है।
- (ii) इस भौतिक जगत में और इससे परे भी एक ही परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। इस ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है: ब्रह्म में ही यह विद्यमान है और फिर ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। ब्रह्म सत्य है, अनंत है, चिदानंद है।
- (iii) विशुद्ध आत्मा और ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं ब्रह्म हूँ (अहम् ब्रह्मास्मि) तो वह सच्चा है।
- (iv) यह एक ब्रह्म अपनी विचित्र शक्ति *माया* के कारण अनेक प्रतीत होता है।
- (v) मनुष्य के संपूर्ण दुख और कष्ट इस तथ्य को न जानने के कारण हैं कि मनुष्य आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा का ब्रह्म के साथ जुड़ना ही मोक्ष क़हलाता है, जिसके फलस्वरूप वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है।
- (vi) आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सांसारिक एवं नश्वर वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छाओं को, संपूर्ण माया-मोह को, छाड़ देना होगा, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना होगा और सदाचारपूर्ण जीवन जोना होगा

ये सिद्धांत भारतीय इतिहास में वार-वार प्रतिध्वनित हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा अरिबंद और आधुनिक काल के अन्य चिंतकों एवं मनीषियों ने भी उपनिषदों के दर्शन का विवेचन किया है।

रामायण और महाभारत में भी नैतिक और दार्शनिक उपदेश दिए गए हैं। रामायण महाकाव्य तो राम को मर्यादापुरुषोत्तम अर्थात् नैतिक सिद्धांतों के आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है।

भगवद्गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश समाहित हैं। संपूर्ण भारत और विश्व-भर में इसे आदर की दृष्टि से देखा जाता है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को सुख-दुख, लाभ-हानि और जय-पराजय की विपरीत स्थितियों में भी अपने आपको संतुलित बनाए रखना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि आत्मा अजर-अमर है, अनश्वर है। न तो शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं और न ही आग उसे जला सकती है। यह शरीर ही नाशवान है। मृत्यु तो सदा शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा तो दूसरे शरीर को अपना घर बना लेती है। ईश्वर दुष्टों को दंड देने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए समय-समय पर अवतार लेता है।

मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, भिक्त मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। भिक्त मार्ग ईश्वर की परम, सच्ची भिक्त द्वारा ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने का प्रयत्न है और निष्काम कर्म के द्वारा, फल-प्राप्ति की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना हीं कर्म मार्ग है।

कर्म के सिद्धात के अनुसार व्यक्ति का वर्तमान जन्म और उसकी दशा उसके पूर्वजन्म के कर्मी के अनुसार निर्धारित होती है। कर्म में विश्वास रखना भाग्यवादी बनना नहीं है। बहुत-से चिंतकों ने कहा है कि यद्यपि हमारी वर्तमान दशा हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म पर निर्भर होती है, फिर भी हम अपने वर्तमान जीवन में अपनी दूरदर्शिता तथा सत्कर्मी के द्वारा अपनी दशाओं और परिस्थितियों को बदल सकते हैं।

हमारे ऋषिगण सत्य की खोज में बराबर प्रयत्नशील रहे, जिसके फलस्वरूप महान दार्शनिक संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने जीव और जगत को पूर्वाग्रह-रहित होकर, मुक्त, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण भाव से देखा। भारतीय दर्शन की कुछ महत्त्वपूर्ण प्रणालियाँ हैं: चार्वाक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। पहले तीन दर्शन नास्तिक हैं, यानी वे ईश्वर की सत्ता और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, जबिक अन्य सभी दर्शन आस्तिक हैं, यानी वे वेदों और ईश्वर में विश्वास करते हैं।

चार्वाक दर्शन (जिसे लोकायत भी कहते हैं) केवल भौतिकवाद में विश्वास करता है। भौतिक तत्त्वों से बना हुआ मनुष्य का भौतिक शरीर ही उसका एकमात्र तत्त्व है। मृत्यु ही मनुष्य का अंत है। जीवन में आनंद लेना ही उसका उद्देश्य है। मृत्यु से परे कोई जीवन नहीं होता; न स्वर्ग होता है न नरक; और न पुनर्जन्म होता है और न ही कर्मवाद। चार्वाक दर्शन आत्मा, परमात्मा अथवा इस जीवन से परे किसी अन्य जीवन में विश्वास नहीं करता।

इस श्रेणी के अन्य दो दर्शनों—जैन और बौद्ध के विषय में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।

शेष छः दर्शनों में न्याय और वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के बीच कुछ समानता एवं



सादृश्य है। मीमांसा दर्शन मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण में वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है और वेदांत विचारक जीव तथा जगत के विषय में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में वेदों को अंतिम प्रमाण मानते हैं। मीमांसा वेदों के कर्मकांड यानी संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध है और वेदांत ज्ञानकांड यानी उपनिषदों से।

## वैशेविक

वैशेषिक प्रणाली जगत का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुवादी दर्शन है। यह दर्शन विभिन्न प्रकार की परम वस्तुओं में अंतर करने का प्रयत्न करता है और सभी वस्तुओं को पंचमहाभूतों—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अंतर्गत, जो परमाणु, दिक्, काल, मन और आत्मा के रूप में विद्यमान हैं, वर्गीकृत करता है। जब इन पंचमहाभूतों के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं तब जगत की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जब उनका विघटन हो जाता है तो जगत का अंत हो जाता है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में पदार्थ/पुद्गल और आत्मा के द्वैत को माना गया है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तब होती है, जब जगत के परमाण्विक स्वरूप को और आत्मा से उसके अंतर को पूरी तरह पहचान लिया जाए।

#### Mu

न्याय दर्शन उन सभी पदार्थों (श्रेणियों) को मानता है जो वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किए गए हैं और उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ देता है। वह उन सभी द्रव्यों को भी स्वीकार करता है जो वैशेषिक द्वारा माने गए हैं और वह ईश्वर को संसार का सृष्टिकर्ता मानता है। उसके अनुसार, ईश्वर, एक ऐसी आत्मा है जो कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त है। कर्म के नियम से उसका कोई सरोकार नहीं है, कर्म का नियम स्वतंत्र रूप से लागू होता है। प्रलय की अवस्था में (जब समस्त ब्रह्मांड विघटित हो जाता है) और अपवर्ग (मोक्ष) यानी संसार के जीवन (जन्म-मृत्यु के चक्र) से मुक्ति की अवस्था में, आत्मा में कोई चैतना नहीं होती। न्याय दर्शन में ज्ञान के स्रोत यानी प्रमाण के विषय में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यानी शब्दिक साक्ष्य।

### लांख्य

सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्त्व पच्चीस हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्त्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार, जगत का क्रम-विकास ईश्वर के कारण नहीं होता, बल्कि प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। प्रकृति से ही सभी चीजों; जैसे— वायु, जल, आकाश, बुद्धि आत्म-चेतना, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, वाक् आदि का विकास होता है। इन सब में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है पुरुष यानी आत्मा। जैन दर्शन की तरह सांख्य दर्शन भी यह मानता है कि आत्माओं की संख्या अनंत है और पुरुष प्रकृति पर निर्भर नहीं है और न ही प्रकृति पुरुष पर। फिर भी पुरुष किसी-न-किसी रूप में प्रकृति यानी भौतिक द्रव्य/पुद्गल से जुड़ा है और उनके अंतर को जान लेना ही मोक्ष है।

सांख्य दर्शन का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू है तीन गुणों का सिद्धांत। ये गुण हैं: सत्व, रजस, और तमस्। यह कहा गया है कि प्रारंभ में ये, तीनों गुण हर प्राणी में संतुलित मात्रा में होते हैं लेकिन ज्यों-ज्यों

प्राणी विकसित होता है, इन तीनों गुणों में कोई एक गण अधिक प्रबल हो जाता है। सत्व गुण सच्चाई, बद्धिमानी, सुंदरता और भलाई का प्रतीक है। रजस्, उग्रता. सिक्रयता, हिंसा, ऊर्जा का द्योतक है, और तमोगुण अंधेरे, मूर्खता, उदासी, दुख आदि का दयोतक है।

किंतु कालांतर में तंत्रवाद में आकर पुरुष और प्रकृति के बीच के अंतर यानी उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तंत्रवाद के अनुसार, पुरुष का अर्थ मनुष्य और प्रकृति का अर्थ स्त्री हो गया।

### योग

भारतीय दर्शनों में संभवतः योग से ही संसार में सबसे अधिक लोग परिचित हैं। इस प्रणाली में आत्म-नियंत्रण और आत्म-यातना को सर्वोपरि माना जाता है। जो कोई इस सिद्धांत के विभिन्न पक्षों को आत्मसात कर लेता है, उसे योगी कहा जाता है। योग दर्शन के अनुसार : ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है, बल्कि एक उत्कृष्ट या ऊर्जास्वित आत्मा है जो कभी पदार्थ में विलीन हुए बिना, अस्तित्व में रही है। इस दर्शन के अनुसार, निम्नलिखित आठ क्रियाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति हों सकती हैं:

- (i) यम (आत्म-नियंत्रण) : यम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और लोभहीनता .का व्यवहार ।
- (ii) नियंमें (अनुपालन) : पाँच अन्य नैतिक नियमों यानी पवित्रता, संतोष, संयम, वेदाध्ययन और ईश्वर-भंकिंतं का पूर्ण और नियमित रूप से अनुपालन ।
- (iii) आसर्न (मुद्राएँ) : कुछ निर्धारित मुद्राओं में ही बैठना, यह योग का आवश्यक अंग है। इन्हें

- योगासन कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध पद्मासन है; देवताओं और ऋषि-मुनियों को अक्सर इसी आसन में बैठे हुए दिखाया जाता है।
- (iv) प्राणायाम (साँस का नियंत्रण) : अपनी इच्छानुसार साँस पर नियंत्रण रखना योग का एक और अंग है। इसे शारीरिक तथा आध्यात्मिक दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- (v) प्रत्याहार (इंद्रिय-निग्रह) : इसके अंतर्गत इंद्रियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपनी ग्राह्य वस्तुओं और भावनाओं की ओर ध्यान ही नहीं देतीं।
- (vi) धारणा (मन में धारण करने की शक्ति) : किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना; जैसे- नाक की अनी (नोक) पर अथवा किसी पवित्र चिह्न पर।
- (vii) ध्यान: मन को अन्य वस्तुओं से हटाकर उसे पूरी तरह खाली कर लेना और फिर उसमें केवल उसी वस्तु को भर लेना, जिस पर उसे <sup>े कें</sup>द्रित किया जाना हो।
- (viii) समाधि (ध्यान की गंभीर अवस्था) : इस अवस्था में केवल आत्मा ही शेष रहती है और संपूर्ण व्यक्तित्व कुछ समय के लिए तिरोहित या विलीन हो जाता है।

जिस व्यक्ति ने योग में प्रवीणता या विशेषज्ञता प्राप्त कर ली हो वह लंबी आय तक जीवित रह सकता है, बिना किसी कष्ट के लंबे समय तक साँस को रोके रख सकता है, अपनी हृदय-गति को नियंत्रित कर सकता है और गरमी तथा सर्दी के आधिक्य को सह सकता है।



योग दर्शन के अनुसार आत्मा समाधि के माध्यम से जीवन-चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है।

### मीमांसा

मीमासा प्रणाली वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों के तात्पर्य को समझने, उनका सही-सही विनियोग और उपयोग जानने का दर्शन है। मीमांसा दर्शन मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण में और जीव तथा जगत के बारे में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है। उसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं: एक कर्मकांड का मार्ग है जो वेदों के संहिता तथा ब्राह्मण भाग से संबद्ध है और दूसरा मार्ग ज्ञानकांड का है, जिसका संबंध उपनिषदों से है।

### वेदांत

प्राचीन भारतीय दर्शन संबंधी विचारधाराएँ वेदांत दर्शन में आकर चरमोत्मकर्ष को प्राप्त हुईं। वेदांत दर्शन को समझने के लिए उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता पर शंकर (आदिशंकराचार्य) के भाष्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। शंकर के मतानुसार ये सभी ग्रंथ इस परम सत्य का उपदेश देते हैं कि ब्रह्म एक है। आदिशंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन को अद्वैत वेदांत कहते हैं। ब्रहम् में अनंत शक्तियाँ हैं। शंकर कमनें से एक मृजन-शक्ति यानी माया है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती और इसलिए उनमें द्वैतभाव नहीं है। संपूर्ण जगत का और उसके सभी अवयवों का कोई-न-कोई प्रयोजन होता है।

सृष्टि के निर्माण, परिरक्षण और विनाश कार्य को संपन्न करने के प्रयोजन के लिए ईश्वर के तीन अलग-अलग नाम और रूप हैं, जिन्हें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र (शिव या महेश भी) कहा जाता है।

यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह मानता है कि परम सत्य यह है कि संपूर्ण जगत और जो कुछ भी इसमें विद्यमान है, वह सब माया है, मिथ्या है, भूम है, सपना है, मृगतृष्णा है, कल्पना-मात्र है। अंततः संपूर्ण विश्व मिथ्या है, माया है। केवल ब्रह्म (विश्वाला या परमाला) ही सत्य है और जीवात्मा तथा परमाला एक ही है। व्यक्ति यानी जीव की आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होता है जब जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है।

आदिशंकराचार्य के परवर्ती काल में उपर्युक्त सभी दर्शनों के सिद्धांतों का विशद विवेचन किया गया और अन्यान्य पक्षों द्वारा इन सिद्धांतों की आलोचना की गई, जिसके प्रकाश में प्रत्येक प्रणाली का उत्तरोत्तर विकास होता गया। प्रत्येक दार्शिक संप्रदाय में भी भारी द्वंद्व, तर्क-वितर्क एवं मतभेद चला, जिसके फलस्वरूप अनेक चिंतकों द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में अत्यंत विवेचनात्मक एवं सुव्यवस्थित ग्रंथ लिखे गए।

आदिशंकराचार्य से मतभेद रखने वाली अनेक महान विभूतियों में से एक थे रामानुज, जिन्होंने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद्गीता पर अपने मतानुसार भाष्य लिखे।

#### अध्यात

- निम्नलिखित की व्याख्या करें :
   मोक्ष, आत्मा, माया, कर्मकांड, ज्ञानकांड, आस्तिक, नास्तिक।
- 2. भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- 3. भारतीय दर्शन की छः शाखाओं का वर्णन करें।
- 4. निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) भगवद्गीता
  - (ii) योग
  - (iii) न्याय
  - (iv) वेदांत



- योगासन सिखाने वाले शिक्षक द्वारा अवश्य योगासन सीखें और अभ्यास करें।
- इन योगासनों के गुणावगुणों का पता लगाएँ और कक्षा में उन पर चर्चा करें।

रात करा अने कि नदार है। पुरुष कर कर हो होकर रामको राज्य के राज्य समाव है दिन राव है कि नामको रहेना है। विवास कर उस र they do provide the control of the c कर पूर्व अकर राज्य के काम करोड़क कर अवस्थित के लिए के किया है के आ देश के के का का महीत के अपने देश के आका है ज ्रतातुर क्या । १९ अस्पतालमी तातुर्वक में आला है राग को ताराव का प्राप्त का तार प्रथम का भीत स्वीता के परात कराव -

क्षता गरिका राजा गर्दे, केनदेव जानेन एक प्रमुख्य पर्व किया कार्य एम महिल्ली होते हैं मिन को नहीं है है है है ह THE PROPERTY OF ्रे बात कराज प्रोतिक ता. है। अने प्रकृति परि प्रधानिक एक्स का अपना कर समी क्षानिक के आहे तो कार की स्वकृति है। इस पार्टिक का कार के का किस के प्रधान की स्थान की नाइकी क्या कि अनेक विभाव समाप्त के अपने क्षानिक के प्रधान के अपने के का प्रधान ताह है, इस का भी अवकृत की सम्बद्धी की को प्रधानिक की की की की की का का की की की की की की स्थ क्षत करता प्रिक्त का है। के एक के महत्वक पूज के महत्वक पत्र की भी पत्र कर की राज्य है। अपने का की राज्य है के प v. d. . 100 (100 at 1 v. 1600), v. d. 100 रहार दे हैं। कर पान बाज का मुख्या, जेर साहुँके उस पान अनंदर है के सामान्य पान हरा अपन बार्ट्स ह in this paint of agent have to suit य प्रकेट जान सर रहत है । वे जान है की व 🌉 है। हा राज्या न बोसल नेवर राज्यात गांव विकास हो। असमानमा न सार्वाच्या गांव उत्पाद । विकास विभाग का अस्ति हा है। हा राज्या TATIONS OF THE STUDIES PORCE BY Survivors and the following and a fine the control of the first of the first of the control of t or have for a government of के देश रहित्र । यह सुरक्ष के सुध्य सुध्य ों प्राप्त के बहुद हुम्बा के के पूर्व क्षेत्रीय होती । प्रति प्रोत्य के मान स्मिनी के के के के का का का कि प्रति अवद्या प्राप्तात कुल के कहा है। ये मुंह कृत कर्यात हराओं एटोप रेड में एंटे के पर रहान ए लेखने का रहें ते हैं। tiple gip to the self of the self of the self-का में उन्हें का बार क्यों है एक्स शतका है। से बार का नी एं र ने भव रे अर हो गए के के श्रीमा है, ज AND THE THEFT PHE WATER AT WHI पारता अवस्ता अर्थका के कुर्वक का स्थापन भाग अर्थाय जैताने करता । क्रिया का पार्वक ना रा क रोबार राज्य भूति हो च उत्तर है on, see your sofe to nation or let the first one to be once in the con-And the same of

gorean til till e

40 x 200 report to the con-

11 - 11 - 17 21 - 15 -

Cartille 2

11, 11c + 1

minimized. 20 18 40

to and the a 150 K 481 /

31 2 8 3 11

Buck 21 10 GH 10 E3

1 140 " at

18 W 8 W 3 4 6 8 4

mint of a transfer 4-240 Ed. 1. . . . . . . प्राप्त कर के जा पर, उन्हें बहा के दिए, यह गाँव कर का अर्थ करता कर कर कर के अर्थ कर के जा रहा हाई एक जो जो सहाहरून स्था है। है। है है से स्वरंग है होते हैं के लेके

्रीत केल्प राज्य स्वरंभित जुल्हा नाम खुक्त रहा है। यह देव लक्ष्म दिल्ला देखें का भूत हुए यह ना सुक्र है है मा रेनाव पर के जा पहला है लेख में कानकर्मन में जन्म अने केश है में दूर में दें राज है है Australia of also the open as a property after a tea or firster

भवार है। राज्यातम जुलाबा, जलाबुरण, राज्याबार, जिलाबार जार प्राथम करीर कार्योपुर कार है और है। इस रहा जुल क्रमूल का समझ के के कहा ने समझ में नीवृत्र नार्य अर्थना। तु १३ विमालिय अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ के

the transfer to the transfer with the own one object the formation of the residual transfer the first marking and an area of the state of the same

त्वे है अन्य का इच्छे जन्म बार में र दर्ज है

I the property of the constant of markets and a colored state to the con-त है जिस पान है। इस नालक हता अने पंकी लेक्का के बिन के लगा स्वाधिक में के बात बार्य है। हनते may now the transfer that a country or appropriate the first to the comment of the country of th चे मान कहाती भी अपने कर कार हाम के उन्होंदे हैं। वार पर अपने अपने कार कार कार कार कार के अपने कार के

का प्रशासिक एक्टर र स्टब्सिक इस दान के दर्शन एक्टर के रूप एक्टर के छन्। है ते पाट समर्थ करण है ते कर के हैं जब उपने कर के बहु को है है अपने जिल्ला है जिल्ला अर तमन है जुन है जिल्ला है है। अर्थिक अर्थ के पूर्व जिल्ला a Tarka (Ara a fili) un a traja i por area. Persanta, cad estaban el acot montes traja elemente di direntito de canació esc

ीत राजा र अस्त के बाब के हो है है। भर के अभी र इन्हों भा अना महिला और के वाकिस्तान भर अस्य में अन्य और महिला महिला अस्ति साम भर vir, an over reporting the region of a sprogram of a superior were a a fix good required by the fixed the fixed the fixed and recovers a large color of the second of the color of the colo ၂၂၆၁၂ ဗေဒ ကောင်း ၁၈ ရက်ကြောက်သည်။ စကားအချင်အမြိတ် ကြော်မြေရသည်း ရက်မြေရသည် တို့ပေသည်။ အဆက်များသည်။ ကြောက်မြေရသည်။ အကြောက်မြေရသည်။ အကြောက်မြေရသည့်မြေရသည်။ အကြောက်မြေရသည်။ အကြေရသည်။ အကြောက်မြေရသည်။ အကြောက်မြေရသည်။ အကြောက်မြေရသည်။ အကြောက်မြေ का विकास के अपने के असिन के लेकिन राज्य तक राज्य का अविदेशक होंगे में की अने का मानदा ते जाय जुल्ला का नकर है अने जान राज्य है.

વડ કરવામાં જાયુ કહ્યું કરે તેલાક વડકારન અને ભાગ કરાયુક માળતા સામાં માળવા છે. ઉતાર લગ હોલા કાંગ લગે કરો તે મોળ વાર ના પાસે પાણાન વારા કર્યા ક**્રિયાચિ**લ ક**્રિયા** કાલ દરમાં પાસે જે આ તે માળવામાં તામાનો હુક ને કોળ માતા કે દેશ હાલ કે હું જ અભાગા કામ કરકા કું લગ્ન કામ છે. તે વ 4 . 10 121 1 ा तका र ति है के मान पिता हु अन्य पत्र का कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का लेका है के तो में के लेका का महिलेका जाने हैं क इतिहास प्रकार के महा है के हमा सरकारण है, के कि कार्य कार्य पत्र के सुध्य के अनुकार का बनावर के

Post garage 1 200 -1-7 1 THE PROPERTY OF 124 5 1 d s के राज्यक अरुवाद र लाक पर रहा, पहल्का र रहा का राज्य राज्य में प्रकार कर रहा कर रूप या राज्य के उसे हर कुराव अभे राज से कार कर कार पर असे पार कर से पार पर असे का असे कार हर है F1 (+ ) তর সমার মুখ্য স্পোন্নর স্থানি আর বা এর জিলার অনুবাহ বুলি । এবা আর আশা **মুম্ম মুগর** সামের জিলার বিজ্ঞান মুদ্রের স্থ ाक भाग के रक्षा विकास प्रार्थ के कारण एक कारण के हैं। यह बहुत के बहुत के के बहुत को पान प्रार्थ के हैं। पान पर . P 25 1 See lift to the or from the group we get that the registration of the court field total the definition of the ામ ન ઇક્કાઈએ છે. કેટ્રેલા જાઈ જોલાઇ કર્યો હતા છે. તેઈ કેટ તાર ખુત તોમાર પ્રીપોઇટ માં જો એ. તાર કરા કર્યો છે, જે ઉઠ ों पर चितन करते हुए उन्हें दूर करने की उत्कट आकांक्षा के साथ

ann na magaile na caile bhar ann a mar se na sao an ann an dha an bha baile na mar an tair can a mar a leir na m An an ar an <mark>Ailthe</mark> na camha lam an amhar na mhar na mar na chaill an sceacht deannas a can na dhe an cathrain क रहा १९ कोली भी भी है। बेराराम करने १, माराजा व वेरा मात्र पेका वर्षका हुन का का क्षात्र महाना है। वह १९ का क ता है हमें है जो है है है जब वह 19 रहाओं कुछ वह में में मूलक बेलाम करता है है जो राज्य में महिला में महिला में महिला महिला है है और है kerm kai ki talibi bir a taba Biro ki bi kekerbika da berbi kasam biraya bira masak bala da kekingsi ki tilik di ki kerbi bar berti ्र १९ ४ । जिल्लाक्षर राज्य अन्य अन्य के एक के एक प्रकारित किया विकास करें जाववन है, कहन के उन्हें के कहन के का त 💖 🧸 १५६१ व १ अन्यार देखा अध्यक्ष मध्य मध्यम अप 🧸 दावर भविष्य क्रियो प्रस्ति । १५ १८ पूर्व स्थाप वा ४ ४ मु १८ वर्ष स्थाप । है के पेटी के लोक कर है और के राज है कि क्रिकेट कर के कि को रोज के हैं। उसके के महरू महिला महिला महिला के महिला के कि महिला महिला के कि र राज्य कर को निर्माणक के के के प्रथम के बाद कर की होता है जो के को प्रयुक्त होते के बीच महा के पर अपने बातर होते के बाद कर की और A service for all appreciation on a more for a polar colored stronger and open against on a constraint of the colored services. The state of the same the expectation are not found by the great product and give a suppose a contract for the projection.



ईसा पूर्व छठी शताब्दी के समय को भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण काल-बिंद्र माना जा सकता है। अब वेदों की कर्मकांडीय परंपरा का अधिक बोलबाला नहीं रहा था। उपनिषदों ने जीवन की आधारभूत समस्या के बारे में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। जीवन के दुख-दुवंदवों पर चिंतन करते हुए उन्हें दूर करने की उत्कट आकांक्षा के साथ नई मोक्ष विधि का पता लगाना अब विद्वञ्जनों की चिंता का विषय बन गया था। इससे नए विचारों तथा दार्शनिक सिद्धांतों का एक ऐसा अभिप्रेरक वातावरण बन गया था, जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक पंथों एवं संप्रदायों की स्थापना हुई। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। हमें ऐसे लगभग 62 धार्मिक पंथों की जानकारी मिलती है। उनमें से कई पंथ तो स्थानीय रीति-रिवाजों और कर्मकांडों पर ही आधारित थे। इन धार्मिक पंथों को इस काल की विचारधाराओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपज माना जा सकता है। इन धार्मिक पंथों में से हम यहाँ प्रमुख रूप से उन दो पंथों की ही चर्चा करेंगे. जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये पंथ हैं : जैन धर्म और बौद्ध धर्म।

यहाँ पर बता दें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पहले से विद्यमान प्रणाली के कतिपय पक्षों पर आधारित हैं। दोनों ही यति-व्यवस्था और भ्रातृ-भाव की बुनियाद पर खड़े हैं। वस्तुतः यतित्ववाद (asceticism) का मूल वेदों में ही खोजा जा सकता है और उसे उपनिषदों से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला है। आरण्यक वनों में स्थित आश्रमों की ही देन हैं, जबिक उपनिषद यह कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करके वनों में रहना परम ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुकों के लिए अति आवश्यक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को इस आलोक में देखा और समझा जा सकता है। निर्गंथ मतानुयायी बौद्ध धर्म के उद्भव से पहले कम-से-कम बासठ सिद्धांत प्रणालियों की चर्चा करते हैं। सूत्र-कृतांग जैसे कुछ जैन धर्मग्रंथ उर्नकी संख्या 363 तक बतलाते हैं। उनमें से कुछ थे: आजीविक, निर्गंथ, जातिलक आदि। इन पंथों के कुछ प्रमुख शिक्षक थे: पूरण कस्सप, मक्खलि गोशाल, अजित—केशकंबलिन, निगंठ नाथपुत्त और संजय बेलट्ठपुत्त।

### जैन धर्म

जैन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है। दो तीर्थंकरों-ऋषभनाथ और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। वायु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार कहा गया है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि हड़प्पा की खुदाई में जो नग्न धड़ वाली मूर्ति मिली है, वह किसी तीर्थंकर की है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अति प्राचीन है और उसमें एक के बाद एक चौबीस तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। हम ऋषभनाथ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते. सिवाय इसके कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दियां था एवं फिर यति बन गए थे। कुछ पौराणिक परंपराओं में कहा गया है कि भारतवर्ष नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा है जो ऋषभनाथें का पुत्र था। हम तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। पार्श्व काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उनकी माँ कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। उन्होंने तीस वर्ष की आयू में संन्यास ले लिया था और फिर लगभग तीन महीने तक घोर चिंतन-मनन के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा फिर शेष जीवन

को एक धार्मिक शिक्षक के रूप में बिताते हुए सौ वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त किया। वह चौबीसवें तीर्थंकर महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे। इस प्रकार उनका समय ई.पू. आठवीं शताब्दी माना जा सकता है।

वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में लगभग 540 ई.पू. में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे और उनकी माँ त्रिशला वैशाली के एक प्रसिद्ध लिच्छिव शासक चेटक की बहन थीं। चेटक की बेटी मगध के राजा बिंबिसार से ब्याही थी।

कुछ जैन परंपराओं के अनुसार महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। प्रारंभ में वे एक गृहस्थ का जीवन जी रहे थे। उनकी एक पुत्री भी थी। किंतु अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान अपना घर-बार त्यागकर तीस वर्ष की आयु में संन्यासी बन गए। अगले बारह वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। 42 वर्ष की आयू में उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें सुख-दुख के बंधनों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। इसके बाद वे महावीर और जिन यानी विजेता कहे जाने लगे। उनके अनुयायियों को बाद में जैन कहा जाने लगा। आरंभ में उन्हें निर्ग्रंथ यानी ग्रंथियों (जीवन के सुख-दुख की बेड़ियों) से मुक्त कहा जाता था। महावीर ने अपने जीवन काल के शेष तीस वर्ष धर्मोपदेश में बिताए। ई.पू. 468 ई. पू. में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन (निर्वाण) हो गया।

वर्धमान महावीर ने पार्श्व के ये चार सिद्धांत स्वीकार किए: (1) अहिंसा यानी जीव हिंसा न करना; (2) अमृषा यानी झूठ न बोलना; (3) अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना; और (4) अस्तेय यानी चोरी न करना। इन चार सिद्धांतों में महावीर ने अपना एक पाँचवाँ सिद्धांत अर्थात् ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियनिग्रह करना और जोड़ दिया। पूर्ण त्याग और परिग्रह से मुक्त होने के उदाहरणस्वरूप महावीर ने अपने अनुयायियों से अपने वस्त्र तक त्याग देने का आग्रह किया।

यद्यपि जैनों ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया. सामान्यतया उन्होंने उसकी अवहेलना या उपेक्षा की। जैनों के मतानुसार संसार का निर्माण. अनुरक्षण अथवा विनाश ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता, किंतु संसार की यह संपूर्ण प्रक्रिया एक विश्वव्यापी अथवा शाश्वत नियम के अनुसार चलती है। विश्व शाश्वत है। इसकी सत्ता *उत्सर्पिणी* और अवसर्पिणी वृत्तियों में विभाजित है। विश्व जीवात्माओं की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से चलता है और संसार में सभी की एक आत्मा है। जीवन का प्रयोजन आत्मा का शुद्धिकरण है, शुद्ध आत्मा ही शरीर से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करती है। आत्माएँ पशुओं और पेड़-पौधों में ही नहीं, बल्कि पत्थरों, शिलाओं, जल आदि में भी पाई जाती हैं। जो आत्मा अंततः अपने आपको मुक्त कर लेती है, तूरंत विश्व के शिखर पर उच्चतम स्वर्ग से भी ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ वह निष्क्रिय सर्वज्ञ परमानंद की शाश्वत स्थिति में रहती है। यह जैनों के लिए निर्वाण की अवस्था है।

जैन धर्म के अनुसार मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य सब कुछ त्याग दे, लंबे व्रत-उपवास करे, आत्म-यातना सहे, स्वाध्याय एवं चिंतन-मनन करे। इसलिए मोक्ष-प्राप्ति के लिए यति-जीवन आवश्यक है।

कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जैन परंपरा के अनुसार, चंद्रगुप्त ने न केवल जैन धर्म स्वीकार किया, बल्कि लमने अपने राजसिंहासन का त्याग कर दिया और



दक्षिण भारत में एक जैन भिक्षु के रूप में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई।

अनुश्रुति के अनुसार, महावीर के निधन के लगभग दो सौ वर्प बाद मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का राजा था और थेर भद्रबाहु जैन समुदाय का प्रधान था। तब वे दोनों अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए और जो जैन पीछे मगध में रह गए उनका भार स्थूलभद्र पर छोड़ गए। भद्रबाहु ने पाटलिपुत्र में एक जैन परिषद का आयोजन किया, जिसमें जैन धर्म के नियमों को व्यवस्थित किया गया। आगे चलकर ईसा की पाँचवीं शताब्दी में एक बार फिर उन नियमों को व्यवस्थित किया गया।

जब जैन मुनि दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय किया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक अंग रहनी चाहिए, जबिक पीछे मगध में रहे जैन मुनियों ने श्वेत वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार जैनों के दो संप्रदाय हो गए : श्वेतांबर (जो सफेद कपड़े पहनते हैं), और दिगंबर (जो एकदम नग्नावस्था में रहते हैं)। स्मरण रहे कि केवल मुनिगण ही श्वेत वस्त्र (श्वेतांबर) पहनने या अपने शरीर पर एक छोटा-सा कपड़ा भी न रखने यानी पूर्ण नग्न (दिगंबर) रहने जैसे कठोर नियम का पालन करते हैं, लेकिन जैन धर्म के दोनों संप्रदायों के अनुयायी (गृहस्थ) बाकायदा कपड़े पहनते हैं।

## वौद्ध धर्म

जैन धर्म की तरह, बौद्ध धर्म भी एक उच्च कुलीन क्षत्रिय महात्मा बुद्ध द्वारा ही स्थापित किया गया था। उनका जन्म 566 ई.पू. में शाक्य कुल में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम गौतम था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम मायादेवी था. जो उनके जन्म के सात दिन बाद ही चल बसी थीं। एक जनश्रुति के अनुसार यह कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि गौतम या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर एक महान संन्यासी। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था. जिससे चिंतित होकर उनके पिता ने छोटी आयू में ही उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। यशोधरा से गौतम को एक पुत्र राहुल, प्राप्त हुआ, किंतु गौतम एक बार एक बूढ़े आदमी की दुर्दशा और फिर एक रोगी के कष्टों को देखकर द्रवित हो गए तथा जब उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा तब तो वे घबरा गए। सांसारिक दुखों से दुखी होकर वे संन्यास की ओर आकर्षित हुए, फिर एक रात को उन्होंने अपना घर-बार, पत्नी और बच्चे तथा संपूर्ण सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। कुछ समय तक वे दो प्रसिद्ध शिक्षकों के दार्शनिक विद्यालयों में अध्ययन करते रहे। तदोपरांत छः वर्ष तक दत्तचित्त होकर चिंतन-मनन करने के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से वे बुद्ध अर्थात् प्रज्ञावान कहलाने लगे।

बुद्ध की शिक्षाओं के आधारभूत सिद्धांत में चार आर्य-सत्य (उदात्त सच्चाइयाँ) समाहित हैं, अर्थात् (1) दुख यानी संसार दुखमय है; (2) दुख समुद्दय यानी दुख उत्पन्न करने वाले कई कारण होते हैं; (3) दुख निरोध, यानी दुख को रोका जा सकता है; और (4) दुख निरोध गामिनी-प्रतिपदा यानी दुख को रोकने का एक मार्ग होता है। बुद्ध के अनुसार, लोग केवल काम (इच्छा या लालसा) के कारण दुख पाते हैं और काम पर विजय पाना ही दुखों से बचने का सुनिश्नित मार्ग है। भगवान बुद्ध के अनुसार मृत्यु



भी इन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती, क्योंकि मृत्यू के बाद पूनर्जन्म के साथ ही दुखों का अंतहीन सिलमिला फिर शुरू हो जाता है, किंतु मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों एवं कष्टों की शृंखला से मुक्त हो सकता है और निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग है : (1) सम्यक् वाक्; (2) सम्यक् कर्मात; (3) सम्यक् आजीव; (4) सम्यक् व्यायाम; (5) सम्यक् स्मृति; (6) सम्यक् समाधि; (7) सम्यक् संकल्प; और (8) सम्यक् दृष्टि। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी शांति और परमानंद की स्थिति प्राप्त करना है जिसका अर्थ है- जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति। कुछ स्थलों पर बुद्ध ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को इन तीन शब्दों में सीमित कर दिया है : शील (सदाचार), समाधि (सम्यक् ध्यान) और प्रज्ञा (सम्यक् ज्ञान)। पहले दो गुणों से तीसरा गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जो कि निर्वाण यानी जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति पाने का प्रत्यक्ष कारण है। बुद्ध ने 'मध्यम मार्ग' का अनुसरण करने की वकालत की, जिसमें अति से बचने की व्यवस्था है।

प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने काशी के पास मृगवन (आधुनिक सारनाथ) में पदार्पण किया और वहाँ अपना पहला उपदेश दिया, जिसे "धर्म चक्रप्रवर्तन" (धर्म प्रचार का प्रारंभ) कहा जाता है।

बुद्ध के उपदेशों में प्रचारित नैतिक सिद्धांत बहुत सरल थे; जैसे—च मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक है, कोई देवी-देवता या ईश्वर नहीं। यदि वह अपने जीवन में सत्कर्म करता है तो वह अगले जन्म में उच्च जीवन प्राप्त करता है। जब वह उत्तरोत्तर अर्नेक जन्मों में सत्कर्म करता जाता है तो अंततः निर्वाण यानी जन्म के कष्टों से मुक्ति पा जाता है। दूसरी ओर, दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलता है और हर जन्म में अधोगित को प्राप्त होता हुआ मनुष्य निर्वाण से दूर और दूर हटता जाता है। मनुष्य को दोनों प्रकार की अति यानी एक ओर भोग-विलास के जीवन से और दूसरी ओर अत्यंत कठोर तपस्वी जीवन से भी दूर रहना च्नाहिए— मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। सामान्य नैतिक नियमों; जैसे— सच बोलना, दान देना, तन-मन को शुद्ध रखना और काम-क्रोधादि मनोवेगों पर नियंत्रण रखना आदि के अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने प्रेम, दया, धृति (धैर्य) और सभी प्राणियों के प्रति वैचारिक, शाब्दिक और कार्मिक अहिंसा पर बल दिया। बौद्ध धर्म ने मोक्ष-प्राप्ति के लिए वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठान-विधियों की प्रभावकारिता को अस्वीकार किया और ब्राह्मणों की

बुद्ध के अनुयायी दो श्रेणियों में विभाजित हैं: उपासक यानी साधारण अनुयायी जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, और भिक्षु (बौद्ध संन्यासी), जो संसार को त्याग कर संन्यासी का जीवन बिताते हैं। ये भिक्षु संघों में रहते हैं, जिनकी स्थापना प्रारंभ में स्वयं बुद्ध ने की थी। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया जाता था और उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सभी अनुयायियों को समान अधिकार प्राप्त होते थे, चाहे वे किसी भी वर्ण या जाति के हों। इसके अलावा बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में उपदेश दिया। बुद्ध और उनके अनुयायी वर्ष में आठ महीने तक स्थान-स्थान पर जाकर धर्मापदेश देते थे और चौमासे (वर्षा ऋतु के चार महीनों) में एक स्थान पर टिके रहते थे।

ई.पू. 486 में कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण (निधन) हो गया। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। दाह-संस्कार के बाद बुद्ध की अस्थियों (भस्म)

को उनके अनुयायियों में बाँट दिया गया। इन अस्थियों को कलशों में रखकर उन अस्थि-कलशों पर स्तूप बना दिए गए। साँची स्तूप ऐसे ही स्तूपों का एक उदाहरण है।

महावीर और गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे एवं इन दोनों के धर्मोपदेशों में उल्लेखनीय समानताएँ पाई जाती हैं। दोनों ने ही अपना धर्मोपदेश निस्संकोच इस मान्यता के साथ प्रारंभ किया कि यह संसार द्खों से भरा है और मनुष्य के मोक्ष यानी निर्वाण का अर्थ है: जीवन-मरण के शाश्वत चक्र से उसकी मुक्तिः दोनों ने ही अपने बुनियादी सिद्धांतों को उपनिषदों से ग्रहण किया। दोनों ने ही ईश्वर के विचार (अस्तित्व) को स्वीकार नहीं किया; दोनों ने ही शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव-दया या अहिंसा पर बल दिया; दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य के भावी जन्मों पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है और अंततः उसे निर्वाण प्राप्ति इन्हीं कर्मी पर निर्भर करती है: दोनों ने जाति-व्यवस्था की निंदा की; दोनों ने अपने धर्म का उपदेश आम लोगों की भाषा में दिया और अंत में दोनों ने ही संसार को त्याग देने के विचार को प्रोत्साहन दिया और भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के संघ का गठन किया, लेकिन हम उन दोनों के ऐतिहासिक उद्भव में उनकी अपनी-अपनी विशिष्टताएँ पाते हैं। मोक्ष या निर्वाण तथा कुछ अन्य विषयों में भी उनकी आधारभूत धारणाओं में अंतर पाया जाता है जिनका स्पष्टीकरण हम यह कहकर नहीं दे सकते कि यह अंतर तो बाद में जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, आत्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्धों की संकल्पना से भिन्न है। दूसरे, जैन धर्म ने यति धर्म तपस्या (asceticism) पर अधिक बल दिया और बड़ी कठोरतापूर्वक उसका पालन किया, जबकि बुद्ध ने इसकी निंदा की और अपने शिष्यों से मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा; यानी वे न तो भोग-विलास पूर्ण जीवन बिताएँ और न ही कठोर तपस्या का जीवन बिताएँ बल्कि उन दोनों स्थितियों के बीच का रास्ता अपनाएँ। इसके अलावा, बुद्ध ने बाहर निर्वस्त्र होकर जीवन जीने की पद्धित की भर्त्सना की और प्राणियों के प्रति अहिंसा की जैन अभिवृत्ति बौद्धों के मुकाबले बहुत ही अतिवादी थी।

यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म पाँच सौ वर्षों के भीतर विश्व के अन्यान्य भागों में तेजी से फैल गया, किंतु जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर कभी नहीं फैला। दूसरी ओर, बौद्ध धर्म अपने उद्गम के देश (भारत) में बहुत-कुछ मिट गया, लेकिन जैन धर्म का भारत में अब भी जोर है और काफी बड़े जन-समुदाय पर उसका प्रभाव एवं वर्चस्व स्थापित है।



#### अभ्यास

- निम्नलिखित को स्पष्ट करें : तीर्थंकर, निर्वाण, जिन, अष्टांगिक मार्ग, संघ, मिश्लु।
- 2. ईसा पूर्व छठी शताब्दी को भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण काल-बिंदु क्यों मानते हैं?
- 3. जैन तीर्थंकरों का वर्णन करें। उनकी मुख्य शिक्षाएँ कौन-कौन-सी हैं?
- 4. बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें।
- 5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) वर्धमान महावीर
  - (ii) गीतम बुद्ध
  - (iii) आजीविक
- जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएँ और अंतर बताएँ।



 भारत के रेखा मानचित्र में, जैन धर्म और बौद्धं धर्म से संबद्ध महत्त्वपूर्ण स्थानों को दर्शाएँ। इन स्थानों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करें।

122

्राहर प्रदेश कर तथा है। असी के नामिक्ष में अभिन्न के लिए मही के नाम कर तथा है। उन्हें के एक सम्बद्ध के उन्हें इ.स. १९४७ के में पित्रक प्रदेश के मही से नुष्य है असाह स्टूबर के तथा के अस्ति कर है। उन्हें के लिए के तथा के त इ.स. इ.स. १९४७ के विशेषक से महास मिला के नुकार सर्वाहर के सम्बद्ध के मिला के जाता है। इस सुरक्ष मार्किक के करन

The participation of the parti

14971 3

A 15 3.1

till and a

. 10 13

e 15.5 Ca. L.

. . . . . . 4

2 1 Str of

25 1 3 Buch

13" W 1 E

- ्रक्षा करते हैं। अस्ति के अस् के असे भी कार्तिक के अस्ति के कुलियों के अस्ति अस्ति अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्
- The efficiency described (Administration of Section 2006) and the start of the section of the section of the section of the efficiency of
- in the logarity with the distance from a fathering to the entire the control of the fathering o
- सम्बद्धाः क्षात्रक्ष कर्मात्रक्ष कर्मात्रक्ष कर्मात्रक करात्रक करात्रक कर्मात्रक कर कर्मात्रक करात्रक कर्मात्रक कर्मात्रक कर्मात्रक कर्मात्रक कर्मात्रक कर्मात्रक कर कर्मात्रक कर कर्मात्रक कर कर्मात्रक कर कर्मात्रक कर्मात्रक कर कर्मात्रक कर कर कर्मात्रक
- 4 Consumation and a contract
- Subsequence of the production of th
  - or out appeals to the control with out it completely one as a control of the control of

रही के के प्राप्त के स्वरंभक के लिए के स्वरंभ के अपने के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के स्वरंभ के

. ...पर नक कर रहा है को कारण कर भी कियान को के नोह भवाक ने साथ गरावाल एक एक है। अने के के कारण नक रहे के कारण न उन्हार करों जाने समाम के हमी ए पानर को में काना के शादिक कर मुक्तिया हहे के पात की मार्ग के कारण के कार की की क उन्हों के कारण के साथ कर में के कारण नोम कारण की मार्ग कारण की कारण की की कारण की कारण की कारण की कारण की कारण कारण की हा कारण कारण महिल्ला की समाम कारण की समाम कारण की कारण की कारण की कारण की की कारण की कारण की कारण की क कारण के कारण की की की की समाम की कारण की समाम की कारण की कारण की कारण की कारण की कारण की की की की की की की की की

The state of the s

संस्कृत के महान वैद्याकरण पाणिनि के उल्लेखानुसार, ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक लगभग 22 भिन्न भिन्न जनषद स्थापित हो चुके थे, जिनमें से तीन अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। ये थे भाषा, कीसल और वहसा।



#### महाजनपद

सुनने में आया है कि उल्लर-वैदिक काल में ही अनेक जनपद और महाजनपद स्थापित हो चुके थे। आंध्र, पुलिंद, शबर और पुंडर जैसे लोगों के साथ-साथ, कम-से-कम नौ जनपदों के नाम वैदिक साहित्य में दिए गए हैं। हालांकि, ईसा पूर्व छठी शताब्दी के समय तक, पाणिनि ने कोई 22 भिन्न-भिन्न जनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें से तीन यानी मगध कोसल और वत्स अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। प्रारंभिक बीद्ध और जैन साहित्य से इनकी अधिक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। उनमें सोलह महाजनपदों की सूची मिलती है, तथापि भिन्न-भिन्न ग्रंथों में उनके नामों में थोड़ा-बहुत अंतर पाया जाता है। कुल मिलाकर उनकी संख्या एक-जैसी ही है, पर भिन्न-भिन्न स्चियों में उनके नाम अलग-अलग हैं। संभवतः इस अंतर का कारण यह है कि भिन्न-भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रही हैं और सूची-निर्माता की जानकारी भी भौगोलिक निकटता अथवा दूरी के कारण कम या ज्यादा हो सकती है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार निम्नलिखित महाजनपद थे :

(1) अंग (जिसमें आज के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल थे), जिसकी राजधानी चंपा थी; (2) मगध (जिसमें पटना, गया और शाहाबाद जिले के कुछ भाग शामिल थे), जिसकी राजधानी पहले राजगृह अथवा गिरिव्रज थी; (3) विज्ज (आठ गणतांत्रिक कुलों का एक परिसंघ जो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था), जिसकी राजधानी वैशाली थी; (4) मल्ल (यह भी एक गणसंघ था और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिले देवरिया, कुशीनगर, वस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर आते

थे). जिसकी दो राजधानियाँ रहीं - कुशीनारा और पावा: (5) काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी. (6) कोसल (जिसमें आज के जिले फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि शामिल थे), जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी: (7) वत्स (जिसमें आधुनिक जिले इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि शामिल थे), जिसकी राजधानी कौशाम्बी थीं; (8) चेदि, (जिसमें आधुनिक बंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था), जिसकी राजधानी शक्तिमती थी; (9) कुरु (जिसमें आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र शामिल था), जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ (आधुनिक दिल्ली) थी: (10) पांचाल (जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यमना नदी के पश्चिम की ओर कोसल जनपद तक स्थित क्षेत्र शामिल था), जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी: (11) श्रसेन (जिसमें ब्रजमंडल शामिल था), जिसकी राजधानी मथुरा थी; (12) मत्स्य (जिसमें राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र शामिल था); (13) अवंति (आधुनिक मालवा), जिसकी राजधानी उज्जयिनी और महिष्मती थी: (14) अश्मक (जो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था), जिसकी राजधानी पोटन थी: (15) गांधार (पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र), जिसकी राजधानियाँ तक्षशिला और पृष्कलावती थीं; और (16) कंबोज (पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला)।

स्पष्ट है कि सोलह महाजनपदों की इस सूची में भारत का उतना ही क्षेत्र शामिल है, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में हिंदुकुश से दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। इसमें बंगाल और पूर्वी भारत के विस्तृत क्षेत्र और व्यावहारिक रूप में संपूर्ण दक्षिण भारत शामिल नहीं है, लेकिन ये ही बौद्ध ग्रंथ संपूर्ण भारत

चंद्रगुप्त मौर्य (ईसा पूर्व चौथी शताब्दी) के राजदरबार में रहे, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि उसने 151 पीढ़ियों के उन राजाओं की वंशावली देखी थी, जिन्होंने लगभग 6,051 (या 6,015) वर्षों तक राज किया था। इस दौरान, मगध ने गणतंत्र-प्रणाली

इंडिका का यह उद्धरण पुराणों में सुरक्षित, महाभारत युद्ध के बाद की राजवंशावली के अनुरूप है। महाजनपदों की सूची के साथ-साथ, हम बुद्ध

का तीन बार प्रयोग किया था। मेगस्थनीज की पुस्तक

के समय के अनेक सुप्रसिद्ध नगरों के नाम भी पाते हैं; जैसे— चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी। ये नगर अधिकतर महाजनपदों की

राजधानियाँ थे।

राजतंत्रात्मक राज्यों के अलावा, गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जिन्हें गणसंघ कहा गया है। बौद्ध-ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध के समय ऐसे बहुत से गणतंत्रात्मक राज्य थे। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण गणराज्यों के नाम हैं:

(1) कुशीनारा के मल्ल,

(2) पावा के मल्लं,

(3) कपिलवस्तु के शाक्य,

(4) रामग्राम के कोलिय,

(5) पिप्पलिवन के मोरिय,

(6) अलकंप्प के बुलि,

(7) केसपुत्त के कलाम,

(8) सुमसुमारंगिरि के भग्ग,

(9) वैशाली के लिच्छवि।

बौद्ध ग्रंथ मल्लों के नौ गणों और काशी के नौ गणों के बारे में भी बताते हैं। इन्होंने मगध के आक्रमण के विरुद्ध विजियों का साथ दिया था। कुशीनारा और पावा के मल्ल इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। दिव्यावदान के अनुसार कदाचित् बुद्ध के समय

की जानकारी भी देते हैं। दीध निकाय के महागोविंद सत्त में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उसे उत्तर में आयताकार और दक्षिण में त्रिभुजाकार, एक बैलगाडी की तरह बताया गया है। बौद्ध निकायों में भारत के पाँच भागों, यानी उत्तरापथ (पश्चिमोत्तर भाग), मध्य देश (बीच का भाग), प्राची (पूर्वी भाग). दक्षिणापथ (दक्षिणी भाग) और अपरांत (पश्चिमी भाग) का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्व छठी शताब्दी से भी पहले परिकल्पित की जा चकी थी। यदि हम जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और सूत्र कतांग, महान वैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी (ईसा पूर्व छठी शताब्दी), *बौधायन धर्मसूत्र* (ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी) और *महाभारत* में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गांधार प्रदेश से पूर्व में बंगाल और असम तक का संपूर्ण भारत इन जनपदों से आच्छन्न था। कौटिल्य (चौथी शताब्दी ई.पू.) ने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण देश की राजनीतिक एकता की परिकल्पना की थी और चक्रवर्ती राज्य की परिभाषा में उत्तर में हिमालय से दक्षिण में महासागर तक के समुचे क्षेत्र को शामिल किया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक चलन में रहे आहत-सिक्कों (पंचमार्क सिक्कों) के वितरण यानी फैलाव के क्षेत्र से पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तक समस्त भारत के लिए एक ही मुद्रा प्रचलित थी। यह तथ्य संपूर्ण देश के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को दर्शाता है।

बौद्ध साहित्य यह दर्शाता है कि कुछ जनपदों में राजतंत्रीय प्रणाली चलती थी। प्रत्येक जनपद में शासकों का एक अपना स्वतंत्र राजवंश होता था।



आकृति 13.1 महाजनपदों का मानचित्र

पिप्पलिवन के मोरिय भी अपने आपको क्षत्रिय कहते थे। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य इसी

अलकप्प के बुिलयों, केसपुत्त के कलामों और सुमसुमारगिरि के भग्गों के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है।

बुद्ध के समय में विज्ज सबसे महत्त्वपूर्ण गणराज्य था। यह गणराज्य गंगा के उत्तर की ओर बसा हुआ था, जबिक मगध दक्षिण की ओर स्थित था। विज्ज आठ गणों का संघ था, जिसमें लिच्छिव सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे। उन्हें अष्टकुलिक कहा जाता था। विज्जि, लिच्छिवि, विदेह और ज्ञात्रक महत्त्वपूर्ण कुल थे। जैनों के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर का जन्म ज्ञात्रक कुल में हुआ था। बुद्ध के समय में लिच्छिवि गण, चेटक के नेतृत्व में, विज्जि संघ का सबसे प्रमुख गणराज्य था। वे क्षत्रिय भी कहलाते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु ने विज्जियों को परास्त करके उनके गणराज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था।

#### मगध का उदय

क्षत्रिय कुल का था।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जिन चार महत्त्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, वे थे : मगध के हर्यंक, कोसल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंति के प्रद्योत । हर्यंक एक नए वंश का नाम था, जिसकी स्थापना बृहद्रथों को परास्त करने के बाद बिंबिसार द्वारा मगध में की गई थी । प्रद्योतों को यह नाम इसलिए दिया गया था, क्योंकि इस वंश के संस्थापक का नाम प्रद्योत था । दो अन्य वंश तो पुराने राजवंश ही थे । यह एक रोचक तथ्य है कि महाभारत में जिन प्रसिद्ध राज्यों— कुरु-पांचाल, काशी और मत्स्य का उल्लेख है, वे इस काल में भी मौजूद थे, हालांकि उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में की जाती थी ।

मं मल्ल दो शाखाओं में बँटे हुए थे। उनमें से एक शाखा थी कुशीनारा (कुशीनगर) और दूसरी पावा (पूर्वी उत्तर प्रदेश में पडरौना)। शायद उन्होंने नौ गणराज्यों का एक संघ भी बनाया था।

कपिलवस्तु के शाक्य भी इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। कपिलवस्तु (आज का पिपरहवा) था, जो नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य परिवार में हुआ था और शुद्धोदन शाक्यों का राजा था। रामग्राम के कोलिय शाक्यों के पूर्वी पड़ोसी थे।



आकृति 13.2 आहत सिक्की

प्राचीन भारत ......

इन राज्यों के बहुत-से राजाओं में परस्पर वैवाहिक संबंध हो चुके थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती थीं। उपर्युक्त चारों प्रमुख राजवंशों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने और छोटे राज्यों को हड़पने का प्रयत्न किया था।

उदाहरणार्थ, जनश्रुति के अनुसार अवंति के राजा प्रद्योत की, कौशाम्बी के राजा उदयन से लड़ाई



आकृति 13.3 चाँदी को आहत सिक्कों का वितरण

हुई थी। हालांकि उदयन उसका जामाता था और एक अन्य समय उसने मगध की राजधानी राजगृह पर हमला बोला था। कोसल के राजा प्रसेनजित ने काशी को अपने अधीन कर लिया था और उसके पुत्र ने बाद में किपलवस्तु के शाक्य राज्य को जीत लिया था। इसके अलावा, मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था और उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को जीत लिया था। ये सभी राजा-प्रद्योत, उदयन, बिंबिसार और प्रसेनजित ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हए थे।

ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी के प्रारंभ में, संभवतः पौरव और प्रदयोत गण प्रभुसत्ता की होड़ से हट गए थे और अब मगध के हर्यंकों और कोसल के इक्ष्वाक्ओं ने अखाड़ा संभाल लिया था। परिणामस्वरूप, प्रसेनजित और अजातशत्र के बीच एक भयंकर संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा और हालांकि काफी समय तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला पर अंततोगत्वा मगध राज्य को विजयश्री प्राप्त हुई। इसके बाद तो मगध उत्तर भारत में सर्वोच्च शक्ति का अधिष्ठान बना रहा और अंततः चरमोत्कर्ष प्राप्त करते हुए उन विशालतम साम्राज्यों की श्रेणी में विराजमान हो गया. जो अब तक भारत के इतिहास में दृष्टिगोचर हुए हैं। अजातशत्रु मगध के प्रभुत्व का संस्थापक था। लगभग 475 ई. पू. में उसकी मृत्यू हो गई और उसके बाद उदयी (उदायिन) राज्य सिंहासन पर बैठा। परंपरागत जनश्रुति के अनुसार, उसी ने मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। जैसा कि महाकाव्य साहित्य में कहा गया है : राजगृह, जो अब पटना जिले में राजगीर के अवशेषों के रूप में विद्यमान है, मगध राज्य की राजधानी के रूप में काम देता रहा । जब अजातशत्रु लिच्छवियों के विरुद्ध लड़ रहा था, उसने पाटलिग्राम में जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था, प्रतिरक्षा के लिए एक दुर्ग बनवाया था। उस दौरान उस स्थान के सामरिक महत्त्व ने मगध के दूरदर्शी नरेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया होगा और जाहिर है, इसीलिए उदयी ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने के लिए इसे अधिक उपयुक्त स्थान माना होगा, क्योंकि उस समय तक मगध साम्राज्य की सीमाएँ सभी दिशाओं में दूर-दूर तक फैल चुकी थीं।

# शिशुनाग

बौद्ध परंपरागत साहित्य के अनुसार, उदयी और उसके तीनों उत्तराधिकारी शासन-कार्य के लिए अयोग्य साबित हुए। इसिलए जनता को उनसे घृणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने शिशुनाग को, जो अंतिम राजा का मंत्री था, राजा के रूप में चुन लिया। पुराणों में कहा गया है कि शिशुनाग उस राज-परंपरा/वंश का संस्थापक था, जिसमें बिंबिसार उत्पन्न हुआ था और इसीलिए इसे शिशुनाग वंश कहा जाता है।

# नंद वंश

शिशुनाग के पुत्र एवं उत्तराधिकारी कालाशोक कं बाद महापद्म नंद नाम का एक नाई (कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार) राजगद्दी पर बैठा। उसने नंद नाम के एक नए राजवंश की स्थापना की। ऐसा प्रतीत होता है कि महापद्म एक महान सैनिक प्रतिभा का धनी था। उसने लंबे समय से यश का उपयोग कर रहे क्षत्रिय राज-परिवारों; जैसे— पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतों को, जो कौशाम्बी, कोसल और अवंति में शासन कर रहे थे, पराजित कर सदा के लिए नष्ट कर दिया और अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार,

बिंबिसार तथा अजातशत्रु द्वारा प्रारंभ किए गए विजयाभियान में बराबर प्रगति होती गई।

### विदेशी आक्रमण

# भारतीय सीमा-प्रदेश पर फारसियों की विजय

उस काल में भारत के पश्चिमी सीमा-प्रदेश पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान में कोई सबल राजनीतिक सत्ता नहीं थी। साहित्य में उल्लिखित सोलह महाजनपदों में से केवल तो, कंबोज और गांधार, इस बाहरी क्षेत्र में रखे जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय उस क्षेत्र में अनेक छोटे-छोटे रजवाड़े थे, जो स्वतंत्र प्रायः आपस में लड़ते रहते थे और इसलिए वे आसानी से किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के शिकार बन सकते थे।

फारस (ईरान) के शक्तिशाली हखामनी (ऐकीमेनियन) शासकों की आँखें स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र पर थीं और संभवतः साइरस (558-530 ई. पू.) ने हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में रहने वाले अनेक रजवाडों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इसके बाद डेरियस/दारयवह (522-486 ई.पू.) के शासन काल में हमें भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हखामनी शासन के विस्तार के संप्टं साक्ष्य मिलते हैं। इस राजा के दो उत्कीर्ण लेखों में हिंदु (हिंदू) को उसके राज्य का हिस्सा बताया गया है। इस शब्द दत्र अर्थ ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन इसका ताल प्र किसी ऐसे प्रदेश से अवश्य है, जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित हो और जिसे डेरियस ने 518 ई.पू. 🕏 आसपास जीता हो। यूनानी इतिहासकार हेरोडें य का कहना है कि 517 ई.पू. में इेरियस ने सिंधू की घाटी की खोज करने के लिए एक नी-अधित भेजा था।

भारत में यह फारसी/ईरानी शामन कितने दिन रहा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसकें 330 ई.पू. के आसपास तक जारी रहने की बात आमतौर पर इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय सैनिक उस हखामनी सेना में शामिल थे, जिसने जर्वसीज (xerxes) के समय (486-465 ई.पू.) में यूनान पर विजय प्राप्त की थी और 330 ई.पू. में गौगमेला नामक स्थान पर सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसे किसी भी तरह सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय सैनिक उस सेना में अन्यथा भी रह सकते थे।

#### सिकंदर का आक्रमण

ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में, यूनानी और फारसी/ईरानी पश्चिम एशिया पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में लड़े थे। सिकंदर के हाथों हखामनी राजा डेरिया तृतीय की पराजय ने स्थिति में एकदम परिवर्तन ला दिया। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को छिन्न-भिन कर दिया और ईरान तथा इराक सहित अधिकांश पश्चिमी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने भारत की ओर ध्यान दिया। फारसी साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर 326 ई. पू. में खेबर दर्रे को पार करते हुए भारत में घुम आया।

यह जान लेना आवश्यक होगा कि भारत पर सिकंदर के अभियान का इतिहास यूनानी और रोमन् स्रोतों में उपलब्ध वृत्तांतों के आधार पर ही लिखा गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर अथवा उसके अभियान के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता।

> अगश्चर्यजनक तथ्य है कि एक ओर तो यूनानी भारत पर सिकंदर के अभियान का वृतांत



बहुत विस्तार से देते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे कौटिल्य के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखते, यानी बिलकुल चुप हैं। हालांकि, यूनानी स्रोतों के सैंड्रोकोटस या ऐंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मीर्य को एक ही व्यक्ति मान लेना और चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तारीख को 326 ई.पू. निर्धारित करना, भारतीय इतिहास के तिथिक्रमिक ढाँचे का मुख्याधार बन गया है।

जब सिकंदर भारत की भूमि पर पहुँच गया तो तक्षशिला (पंजाब में रावलपिंडी के पास) का राजा उसकी सहायता करने के लिए उसके पास जा पहुँचा। केवल एक-दो अन्य भारतीय रजवाड़ों ने तक्षशिला के इस हेय उदाहरण का अनुकरण किया। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के अधिकांश राजाओं और गणराज्य प्रमुखों ने उसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे असफल रहे। इस तथ्य के बावजूद कि ये छोटे-छोटे रजवाड़े सिकंदर की अनुभवी सेनाओं की तुलना में बहुत कमजोर थे और यह भली-भांति जानते थे कि उनके जीतने की संभावना रंचमात्र भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिना लड़े घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। यूनानी लेखकों ने इनमें से अधिकांश रजवाड़ों की वीरता और देशभिक्त की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

हिंदुकुश पार करने के बाद, सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बाँट दिया। एक भाग को उसने अपनी कमान में रखा, जबिक दूसरे भाग को अपने दो सर्वोत्तम सेनापितयों की कमान में रख दिया। मिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने का काम अपने जिम्मे रखा। यूनानियों को हस्ती नामक एक कबाइली सरदार से कड़ा प्रतिरोध सहना पड़ा। इस्ती की राजधानी पुष्कलावती थी। यूनानियों ने पुष्कलावती को घेर लिया। हस्तों ने पूरे 30 दिन तक इस घेरे का मकाबला किया और अंत में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी सेना भी अंतिम सैनिक के जीवित रहने तक आक्रमणकारी से वीरतापूर्वक लड़ती रही। जब असिकनोई (assakenoi) नरेश लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तब तो उसकी वीरांगना रानी ने सेना की कमान संभाल ली। "वे अंत तक अपने देश को बचाने के लिए, कृतसंकल्प थे।" अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनमें इतना उत्साह कूट-कूटकर भरा था कि नारियाँ भी रणक्षेत्र में कूद पड़ीं। और तो और, भाड़े के सैनिकों ने भी "अपयशपूर्ण जीवन की अपेक्षा यशस्कर मृत्यु को वरण करना श्रेष्ठ समझा।" कई दिनों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध को सहने के बाद, सिकंदर राजधानी मसागा (massaga) पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सका। सिकंदर ने स्वयं 7,000 सैनिकों की भाड़े की सेना के साथ एक विशेष करार किया और उसके अंतर्गत उन्हें जीवन-दान दे दिया, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने और स्वयं सिकंदर ने भी उन सैनिकों को रात के अंधेरे में घेरकर निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। स्वयं यूनानी लेखकों द्वारा भी इस बर्बरतापूर्ण हत्याकांड की घोर निंदा की गई है।

असिकनोई और अन्य रजवाड़ों को हराने के बाद सिकंदर अपनी सेना के दूसरे भाग के साथ मिल गया। अटक से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित ओहिंद के पास सिंधु नदी पर एक पुल बनाया गया। सिंधु को पार करके सिकंदर तक्षशिला की ओर बढ़ा। जब वह तक्षशिला से लगभग 7 किलोमीटर दूर था, तभी वहाँ का राजा आभि सिकंदर की अगवानी में वहाँ आ पहुँचा और उसने सिकंदर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली।

हालांकिं, पश्चिमीत्तर भारत के राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा उस प्रदेश का शासक था, जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच स्थित था,



जिसे यूनानी पोरस कहते हैं, यह नाम शायद पौरव का बिगड़ा हुआ रूप है। जब उसे सिकंदर के दूत बुलाने आए तो उसने गर्व से उत्तर दिया कि वह सिकंदर से अवश्य मिलेगा. मगर अपने राज्य की सीमा पर और वहाँ भी अपने शस्त्रों के साथ। सिकंदर ने भी उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी की। स्मरण रहे कि पोरस एक छोटे से राज्य का शासक था और उसके राज्य का क्षेत्रफल आधुनिक पंजाब के एक जिले से भी बड़ा न होगा। पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ा, उसके शरीर पर नौ घाव लगे, और उसे बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने उससे पूछा ''कहो, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए।" पोरस ने तत्काल गर्व के साथ उत्तर दिया— "जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।'' शूरवीर पोरस के इस उत्तर से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया और "5,000 नगरों तथा असंख्य गाँवों सहित 15 गणराज्य" के राज्य क्षेत्र को उसे सौंपते हुए उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। आगे व्यास नदी की ओर बढ़ते हुए सिकंदर का कठइओई (कठों) के साथ भीषण युद्ध हुआ जिसमें 17,000 कठ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 70,000 बंदी बना लिए गए।

# सिकंदर का पीछे हटना

सिकंदर का आगे बढ़ना व्यास नदी के तट पर आकर रुक गया क्योंकि उसके सैनिकों ने गदर कर दिया और (जुलाई 326 ई.पू. के अंत में) आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यह कहना कठिन है कि उसके सैनिकों द्वारा उसकी आज्ञा की अवज्ञा किए जाने के पीछे मात्र उन सैनिकों की थकावट ही थी, जैसा कि यूनानी लेखकों ने कहा है, अथवा वे नंदों के उस शक्तिशाली साम्राज्य से भयभीत हो गए थे, जो नदी के उस पार स्थित था। लेकिन यह जान लेना रुचिकर

होगा कि जब सिकंदर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने अपने जवाब में इस बात पर जोर दिया कि इस अभियान के दौरान यदि सिकंदर के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो संपूर्ण सेना पर महाविपत्ति आ पड़ेगी। ऐसा कहते समय सिंकंदर के सैनिकों पर निस्संदेह उन छोटे-छोटे गणराज्यों की संपूर्ण जनता द्वारा प्राणों का मोह छोड़कर वीरतापूर्वक उपस्थित किए गए कठोर प्रतिरोध और उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य देशभिवत की याद हावी रही होगी। अनेक प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर और उसके सैनिक इसीलिए वापस हट गए क्योंकि वे नंदों के शक्तिशाली साम्राज्य से डर गए थे।

वास्तविक कारण कुछ भी रहा हो, सिकंदर को अपने बागी सैनिकों के निर्णय के सामने झुकना पड़ा और उसने वापस लौट जाने का निर्णय ले लिया। झेलम और चिनाब के संगम के पास उसे एक गण संघ से लड़ना पड़ा, जिसका नेतृत्व मल्लोई (मालव) और ओक्सिद्रकाई (क्षुद्रक) कर रहे थे। मालवों के सभी नगर युद्ध में प्रतिरोधी दुर्ग बन गए। उनमें से एक नगर-दुर्ग में 5,000 ब्राह्मणों ने कलम छोड़कर तलवार हाथ में उठा ली और लड़ते-लड़ते बलिदान हो गए, उनमें से कुछ ही दुर्भाग्यशाली बचे जो बंदी बना लिए गए। एक अन्य नगर पर आक्रमण करते हुए सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया और जब उसके सैनिकों ने उस नगर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने गुस्से में आगबबूला होकर वहाँ मिले हर आदमी को, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का था, तुरंत मौत के घाट उतार दिया। एक अन्य गणसंघ अगलस्सोई (अर्जुनायन) भी बड़ी बहाद्री से लड़ा और जब उनके एक नगर पर सिंकंदर का कब्जा होने लगा तो वहाँ के सभी 20,000 नागरिकों ने आखिरी दम तक

इत-लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उनमें से जो स्त्री-बच्चे बचे, उन्होंने धू-धू करती हुई अग्निज्वाला में कूदकर अपनी लाज बचाई। शौर्य, देशभक्ति और बलिदान की ऐसी गाथाओं की एक लंबी सूची है। सितंबर, 325 ई.पू. में सिकंदर पाटल पहुँचा और वहाँ से उसने अपने घर की ओर कूच किया। वह अपनी सेना के साथ स्थल मार्ग से आगे बढ़ा, पर उसने अपने जहाजों को नियार्कस के नेतृत्व में जलमार्ग से भेज दिया। सिकंदर अपनी वापसी यात्रा में 324 ई.पू. में, फारस में सूसा पहुँचा और अगले वर्ष वहीं उसकी मृत्यु हो गई। भारत छोड़ने से पहले उसने अपने विजित क्षेत्रों पर प्रभावी क्षत्रप नियुक्त कर दिए थे, लेकिन कुछ पराजित गणसंघों ने विद्रोह का झंडा खडा कर दिया और सिकंदर के भारत छोड़ने से पहले ही कई उपद्रव खड़े हो गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद तो यूनानी साम्राज्य का विशाल भवन शीघ ही खंड-खंड हो गया।

### सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव

सिकंदर महान के आक्रमण का यूनानी इतिहासकारों ने अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है क्योंकि उन्होंने अपने वीर नायक के विजयाभियानों से, स्वाभाविक रूप से, अपने आपको गौरवान्वित महसूस किया होगा, लेकिन यह एक पहेली है कि इस घटना का भारतीय ग्रंथ-परंपरा में उल्लेख क्यों नहीं मिलता। भारतीय लेखक इस घटना पर चूप क्यों रहे? क्या इसका कारण यह था कि सिकंदर ने तत्कालीन भारत के सीमांत क्षेत्र को ही छुआ था और वह भारतीय लोगों पर कोई दूरगामी प्रभाव छोड़े बिना ही वापस लौट गया। उसके अभियान को कोई भारी सैन्य उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने कुछ छिटपुट गणसंघों या छोटे-छोटे रजवाड़ों पर ही विजय का श्रेय प्राप्त किया था। एक छोटे-से राज्य के शासक पोरस से लड़ने में ही उसे और उसकी सेना को थकान हो गई थी। उसे देखते हुए यह कल्पना करना स्वाभाविक होगा कि वह नंदों की अदम्य शक्ति का शायद ही मुकाबला कर सकता था। इसके आगे इस अभियान में वह जो कुछ थोड़ा-बहुत जीत सका था. वह भी उसके पीठ फेरते ही तीन महीने के भीतर उसके हाथ से निकल गया क्योंकि उसके द्वारा जीते गए अधिकांश क्षेत्र स्वतंत्र हो चले थे।

#### अभ्यास

- महाजनपदों के उदय के संदर्भ में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें।
- 2. ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विद्यमान गणसंघों का वर्णन करें।
- 3. मगध के उदय की चर्चा करें। मगध राज्य के विस्तार के लिए मगध के विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने क्या-क्या तरीके अपनाए थे?
  - . सिकंदर कौन था? पश्चिमोत्तर भारत पर उसके आक्रमण की चर्चा करें।



 भारत का रेखा मानचित्र बनाएँ और महाजनपदों को उनकी राजधानियों के साथ दर्शाएँ।

the first of the second of the and the property of the second for the second of the secon

हार के प्रभाग के के लिये किये. जिल्हा की विशेष के अवश्र के क्षेत्र हैं। उन्होंने के के तीर लेकिन के पूर्व के ह and the militaries described and a mand an index of the control of the and the first of the country of the man and the state of the garden than the country of

See and a common and in more than to get a new person they make the more than a I wish the survey of the state I have been been also as the first of the second of the second of the second Survey of the second of the month of the first state of the contract of the co इंद्रास्त्र के अर्थन के सम्बद्ध का कार्य के अर्थन के स्टब्स अर्थन के स्ट्रास दुवर क्षा, राम क्षार क्षांत्रिक्त । अद्भागार्थ आर्द्धिका अत्रागितिका स्थाप । स्थाप अत्रागितिका स्थाप and the province with a well to have a few and the I select in the early sent or many in the face of the contract and high sent in

and have appropriate and pass and his or afficial court and are

englished and appear and all appears of a

the way the space of the control of the second section of the second of the second of the second of the second . હતા કે વાર્ષકાલ લેક્સની હિલ્લી હાથા. 13 માજી તે સાથક છે છે છે

to a production of the first of the control of the first of the first of the control of the cont A PROPERTY AND A STATE OF THE PERSON.

Winter the agraph dates.

in the first specific and it defends only by the distribution of the many and the control of the property and the second control of the cont in the second restriction is a second to be a second of the second of the second of the second of the second of Experience of some and a configuration and an experience of the religious maps of a

the extension of the management for the first first for the first first first first Section 1997 Contraction of the section of the sect

I A SECRET STATE OF THE COLOR OF THE SECRET FOR STATE OF THE SECRET AND ADDRESS OF THE SECRET AND THE SECRET Fig. 12 and 1 mig. segment and a clinical partition of the state of a second and a second as

April 12 mars of the first of the first area of the first of the first of the to report to acress to the second second to the second of and applying the control of the production of a page may be a section of the control of

growth by the contract of great the other of many they all the contract of the state of And the feet of the tagget at the edge of the

मीर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एकछत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था।

प्रकार के पूर्व के पार्टिश के पार्टिश के अपने का अने अने अने का स्वाहित के अने का लिए के अपने का कि अपने का अन There is the second that the second of the second of

मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बडा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एकछत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था. जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास अभिलेखों, माहित्य-ग्रंथों, विदेशी यात्रियों, राजदूतों एवं इतिहासकारों के वृत्तांतों और पुरातत्त्वीय खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के रूप में अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। *अर्थशास्त्र* हमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासन प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी देता है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कौटिल्य ही मौर्य साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था और वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मीर्य के दरबार में अपना मेगस्थनीज नाम का राजदूत भेजा था। इस यूनानी राजदूत ने भारत और भारतीय लोगों के बारे में बहुत-कुछ लिखा था। उसकी पुस्तक इंडिका तो लुप्त हो गई है, लेकिन उसके कुछ अंश परवर्ती यूनानी लेखकों की कृतियों में उद्धरणों के रूप में मिलते हैं। मेगस्थनीज द्वारा दी गई जानकारी में अनेक विसंगतियाँ और अश्द्धियाँ होने के बावजूद, यह निश्चित रूप से एक उपयोगी स्रोत है। हालांकि, मौर्य काल के इतिहास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत सम्राट अशोक के उत्कीर्ण लेख हैं।

# चंद्रगुप्त मीर्य (324-300 ई.पू.)

चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन और पूर्वजों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। महावंश और दीपवंश जैसे बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त मीर्य को शाक्यों की मोरिय शाखा का क्षत्रिय बताया गया है: शाक्य लोग पिप्पलिवन में रहते थे जो आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। विशाखदत्त द्वारा लिखे गए नाटक मुद्राराक्षम में चंद्रगुप्त के लिए वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ है निम्नस्तरीय कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। जस्टिन नाम के एक युनानी लेखक ने भी कहा है कि "वह निम्नस्तरीय जाति में उत्पन्न हुआ था।"

बौद्ध स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता एक लड़ाई में मारा गया था और उसका पालन-पोषण उसके मामा ने किया था। चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त में राजसी लक्षणों को देखा और उसे अपना शिप्य बनाकर ले गया। चाणक्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी। उन दिनों तक्षशिला विद्या का महान केंद्र था। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन और तक्षशिला में उसकी शिक्षा के बारे में एक अप्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि युनानी स्रोत हमें यह बताते हैं कि चंद्रगृप्त ने सिकंदर को उसके पंजाब अभियान के दौरान देखा था।

चंद्रगुप्त की विजयों और उसके साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। यूनानी और जैन स्रोतों से कुछ ऐसा पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के आक्रमण से उत्पन्न उथल-पृथल की स्थिति और फिर बेबीलोन में 323 ई.पू. में सिकंदर की मृत्यु का लाभ उठाया। उसने कौटिल्य की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की और विजय अभियानों पर चल दिया। उसने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों पर शासन करने वाले यूनानी क्षत्रपों को उखाड़ फेंका। जस्टिन लिखता है, "सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने मानो अपनी दासता का चोला उतार फेंका और उसके (सिकंदर के) गवर्नरों को मौत के घाट उतार दिया। इस स्वतंत्रता का शिल्पी सेंड्रोकोटस था।" यूनानी नेखकों का सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त ही माना जाता है।

पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के बाद, चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान मगध विजय पर लगाया, जो उस समय नंदों के शासन में था। इस विजय की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद राजा को परास्त करके उसे बंदी बना लिया। इस प्रकार नंद को हराकर चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य का शासक बन गया।

पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर चंद्रगुप्त की विजयों की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में कहा गया है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बाँध पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था, पुष्यगुप्त तब चंद्रगुप्त मीर्य का प्रांतीय गवर्नर था। बाद में, यवन राज तुशास्प ने अशोक के शासनकाल में सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई कराई। इसी प्रकार, जूनागढ़ जिले (गुजरात) में गिरनार की पहाड़ियों पर और सोपारा (जिला थाणे, महाराष्ट्र) में सम्राट अशोक के शिलालेखों का मिलना यह दर्शाता है कि ये क्षेत्र मीर्य साम्राज्य के हिस्से थे।

अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्तलदुर्ग, येरागुडी और मास्की में पाए गए हैं। अशोक के शिलोत्कीर्ण धर्मादेश प्रथम तथा त्रयोदश में कहा गया है कि उसके एकदम निकटवर्ती पड़ोसी राज्यों में चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों और केरलपुत्रों का शासन था। चूँकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि अशोक या उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण भारत में कोई अभियान किया हो और उसमें विजय प्राप्त की हो, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र

चंद्रगुप्त द्वारा ही जीता गया था। इस निष्कर्ष की पुष्टि जैन जनश्रुतियों एवं परंपरा से भी होती है, जिनमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त अपना राजसिंहासन त्यागकर अपने गुरु जैनमुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगा था। परवर्ती काल के स्थानीय शिलालेखों में भी यह उल्लेख पाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन के रूप में आमरण उपवास के द्वारा अपना जीवन त्यागा था। वहाँ पास में ही एक चंद्रगिरि नाम की पहाड़ी है; लगता है, उसका नाम चंद्रगुप्त पर ही रखा गया था।

चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को हराया था। सेल्यूकस तब सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक था। यह विजयश्री 305 ई.पू. के आसपास प्राप्त की गई थी। यूनानी लेखक इस युद्ध का विवरण नहीं देते लेकिन यह बताते हैं कि युद्ध के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार सेल्युकस ने कंदहार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दिए और चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए। यह भी कहा जाता है कि इस संधि के फलस्वरूप दोनों घरानों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। शायद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य या उसके पुत्र बिंदुसार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज़ को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। प्लूटार्क लिखता है, "सैंड्रोकोटस, उस समय तक सिंहासनारूढ़ हो चुका था, उसने अपने 6,00,000 सैनिकों की सेवा से संपूर्ण भारत को रौंद डाला और अपने अधीन कर लिया।"

इस प्रकार, चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जो कलिंग को छोड़कर, पश्चिम में

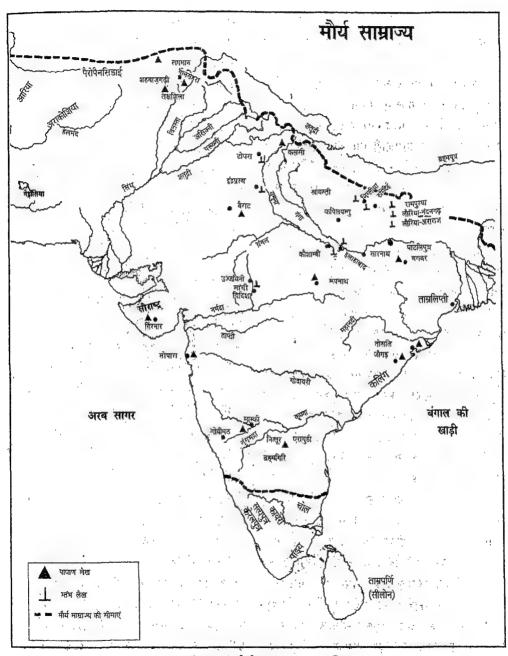

आकृति 14.1 मौर्य साम्राज्य का मानचित्र

अफगानिस्तान से पूर्व में असम तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि अप्रत्यक्ष रूप से उसके पौत्र अशोक के उन शिलालेखों से होती है, जो इस संपूर्ण साम्राज्य क्षेत्र में स्थान-स्थान पर पाए गए हैं। कहा जाता है कि अशोक ने तो केवल कलिंग को ही मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था और इस बात का भी कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता कि उसके पिता बिंदुसार ने कोई क्षेत्र जीता हो। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 ई.पू. से 300 ई.पू. तक यानी 24 वर्ष राज्य किया।

# बिंदुसार (300-273 ई.पू.)

चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। इस राजा के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जैन विद्वान हेमचंद्र और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का कहना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त की मृत्य के बाद भी जीवित था और वह बिंदुसार का मंत्री बना रहा। दिव्यावदान से पता चलता है कि विंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमन (उसका नाम सूशिम भी था) को तक्षशिला में और अशोक को उज्जैन में अपना वाइसराय नियुक्त किया था। उसमें यह भी कहा गया है कि तक्षशिला में एक विद्रोह छिड़ गया था और जब सूशिम उसे नहीं दबा पाया तब वहाँ शांति स्थापित करने के लिए अशोक को भेजा गया था। कुछ विद्वान दक्षिण भारत की विजय का श्रेय बिंदुसार को देते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का यहीं मत है कि उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी।

बिंदुसार ने यूनानी दुनिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति जारी रखी। प्लिनी का कहना है कि मिस्न के टोलेमी फिलाडेलफस ने डायोनीसियस को बिंदुसार के राजदरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था।

# अशोक (273-232 ई.पू.)

273 ई.पू. में बिंदुसार की मृत्यु हो जाने के कार अशोक राजसिंहासन पर बैठा। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे पास केवल जनश्रुतियाँ र परंपरागत वृत्तांत ही हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उसकी माता का नाम जनपद कल्याणी या सुभद्रांगी था। एक राजकुमार के रूप में वह पहले उज्जीन का और फिर तक्षशिला का वाइसराय रहा था।

बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर था और उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजिसंहासन पर कब्जा किया था। लेकिन यह सही प्रतीत नहीं होता। इसिलए नहीं कि 99 की संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई लगती है बिल्क इसिलए कि अशोक ने अपने राज्यादेशों में अपने भाइयों, बहनों और संबंधियों का उल्लेख अत्यंत स्नेहपूर्वक किया है।

भारतीय इतिहास में अशोक ही ऐसा पहला राजा था, जिसने अपने शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाया। इन शिलालेखों तथा कुछ अन्य साहित्यिक स्रोतों की सहायता से अशोक और उसके शासनकाल का इतिहास रचा जा सकता है। शिलाओं तथा चट्टानों पर उत्कीर्ण राज्यादेशों को शिलालेख और स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेशों को स्तंभलेख कहा जाता है। अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। कुल मिलाकर वे 47 स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। तथापि अशोक का नाम केवल लघु शिलालेख प्रथम की पतिकतियों में ही पाया जाता है जो कर्नाटक में तीन म्यानों पर और मध्य प्रदेश में एक स्थान पर पार्ड गई हैं। बाकी सभी उत्कीर्ण लेखों में उसका उल्लेख देवानांपिय (देवताओं का प्रिय) और पियदिस के रूप में किया गया है। ये शिलालेख सामान्यतया प्राचीन गजमार्गी पर स्थापित किए गए थे।

अशोक के शासनादेश चार भिन्न-भिन्न लिपियों में उत्कीर्ण किए गए थे। अफगानिस्तान क्षेत्र में वे यनानी अरामाइक भाषाओं और लिपियों में, पाकिस्तान क्षेत्र में प्राकत भाषा और खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में पाए गए स्तंभ एवं शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं।

# कलिंग युद्ध और उसका प्रभाव

अशोक के शासन काल की सबसे पहली घटना. जिसका उल्लेख उसके शिलालेखों में किया गया है उसकी कलिंग (आधुनिक उड़ीसा और संभवतः उसके आस-पास के कुछ इलाके) विजय है। उसने अपने शासन के आठवें वर्ष में कलिंग प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का पहला और अंतिम युद्ध बताया जाता है। अशोक के तेरहवें शिलालेख में इस युद्ध की भीषणता और उससे उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है और यह भी बताया गया है कि उसका अशोक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। इस शिलालेख के अनुसार, इस युद्ध में एक लाख लोग मारे गए, डेढ़ लाख लोग बंदी बना लिए गए और कई लाख बर्बाद हो गए थे। ये संख्याएँ अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस युद्ध का कलिंग के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन को बुरी तरह झकझोर दिया और उसके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से बदल

डाला। युद्ध की नृशंसता को देखकर अशोक के दिल में बहुत पश्चाताप हुआ। फलस्वरूप उसने आक्रमण की नीति को छोड़ दिया और लोगां के दिल जीतने का प्रयास किया। फिर तो युद्ध की घोपणा करने वाले नगाडों की बजाय धम्मघोष करने वाले नगाडे बजाए जाने लगे. जिनके साथ सदाचार एवं नैतिकता का प्रचार किया जाने लगा। उसने जनता और जीवधारियों की भलाई के लिए कदम उठाए। साथ ही उसने पश्चिम एशिया के युनानी राज्यों और अन्य देशों में अपने शांतिद्रत भेजे।

किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह एक ब्रुजदिल शांतिवादी था। इसके विपरीत उसने लोगों को चेतावर्न दी कि इन भलाई के उपायों को उसकी कमजोरी का संकेत न माना जाए। यदि आवश्यकता हुई तो वह गलती करने वालों के साथ कठोर से कठोर बर्ताव करने से भी नहीं चुकेगा। उसने शांनि की नीति दिखावे के तौर पर नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने के लिए अपनाई। उसने अपने साम्राज्य में एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों को नियक्त किया, जिन्हें राजुक (रज्जुक) कहा जाता था। उन्हें लोगों को भले काम के लिए पुरस्कृत करने का अधिकार ही नहीं सौंपा, अपितु जरूरत पड़ने पर वुरे लोगों को दंड देने की शक्ति भी प्रदान की।

### अशोक का धम्म

इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म ही था। अपने भाब्र शिलालेख में वह कहता है कि उसे बुद्ध, धम्म और संघ में पूर्ण आस्था है।

यद्यपि अशोक ने अपने मुख्य धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया था, तथापि यह सोचना गलत होगा कि उसने अपनी प्रजा पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को थोपा था। वह सभी धर्मों का आदर करता था और सभी पंथों एवं संप्रदायों के नैतिक मूल्यों के बीच पाई जाने वाली एकता में विश्वास रखता था। अपने सातवें शिलालेख में वह कहता है, "सभी पंथ संयम एवं मन की शुद्धता पर बल देते हैं।" बारहवें शिलालेख में वह सभी धर्मों एवं पंथों के प्रति समान आदर-भाव की अपनी नीति को और अधिक स्पष्ट करता है। वह कहता है कि वह "सभी पंथों एवं संप्रदायों और साधु संन्यासियों तथा आम नागरिकों का, उपहारों तथा अन्य कपों में मान्यता प्रदान कर आदर करता है।"

किलंग युद्ध के वाद अशोक के सामने सबसे वड़ा आदर्श और उद्देश्य धम्म का प्रचार करना था। अशोक का धम्म जैसा कि उसने अपने शिलालेखों में स्पष्ट किया है, कोई धर्म (रिलीजन) या धार्मिक प्रणाली नहीं है, लेकिन एक 'नैतिक नियम' है, एक 'सामान्य आचार संहिता' या एक 'नैतिक व्यवस्था' है। दूसरे स्तंभलेख में अशोक स्वयं एक प्रश्न उपस्थित करता है: "धम्म क्या है?" फिर वह स्वयं ही धम्म के दो मूलभूत लक्षण या अंग बताता है: अल्प दुष्कर्म और अधिक सत्कर्म। वह कहता है कि रोष, निर्दयता, क्रोध, घमंड तथा ईर्ष्या जैसी बुराइयों से सदा बचना चाहिए और दया, उदारता, सच्चाई, सरलता, संयम, हृदय की पवित्रता, नैतिकता में आसिक्त और आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता आदि सत्कर्मों एवं सदाचारों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए।

अशोक ने बारवें शिलालेख तथा अन्य बहुत से राज्यादेशों में निम्नलिखित सदाचारों का पालन करने के लिए कहा है:



आकृति 14.2 एक स्तंभ पर खुदा हुआ अशोक का राज्यादेशं

- (i) माता-पिता, वृद्धजन, गुरु और अन्य आदरणीय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन।
- (ii) गुरुओं के प्रति आदर भाव।
- (iii) साधु-संन्यासियों, सगे-संबंधियों, दासों, नौकर-चाकरों तथा आश्रितजनों, गरीबों एवं दुःखी लोगों, मित्रों, परिचितों तथा साथियों के प्रति उचित व्यवहार।
- (iv) भिक्षुओं, साधु-संन्यसियों, मित्रों, साथियों संगे-संबंधियों और वृद्धजनों के प्रति उदारता।
- (v) जीव-हत्या से बचना।



- (vi) प्राणियों को क्षति न पहुँचाना।
- (vii) अल्प व्यय और अल्पसंग्रह।
- (viii) सभी प्राणियों के साथ नरमी बरतना।
- (ix) सच बोलना।
- (x) नैतिकता में आसक्ति रखना।
- (xi) हृदय की पवित्रता।

इस प्रकार, अशोक ने नैतिक नियमों (धम्म) को शासी सिद्धांत के रूप में अपनाया और जीवन के हर क्षेत्र में उनका पालन करने पर बल दिया। अतः अशोक का धम्म सदाचारपूर्ण एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए एक आचार-संहिता है। उसने ईश्वर, आत्मा या धर्म की अलग से कोई चर्चा नहीं की। उसने लोगों को यही कहा कि वे सदा अपने भावावेशों तथा वासनाओं पर नियंत्रण रखें. जीवन आचरण और विचारों में पवित्रता एवं शुद्धता लाएँ, दूसरे धर्मों के प्रति सिहष्णु रहें, पशुओं की हत्या या उन्हें क्षति पहुँचाने से दूर रहें, और उनके प्रति प्रेमभाव रखें, सबके प्रति उदार एवं दयालू बनें, माता-पिता, गुरुजनों, संगे-संबंधियों, मित्रों एवं साथियों और भिक्षुओं, संन्यासियों का आदर करें, दासों तथा नौकर-चाकरों के प्रति दया-भाव रखें और सर्वोपरि बात यह है कि सदा सच बोलें।

अशोक ने इन सिद्धांतों का उपदेश ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारा। उसने शिकार करना और जानवरों को मारना छोड़ दिया। उसने मनुष्यों और जानवरों के लिए चिकित्सालय स्थापित किए और ब्राह्मणों तथा भिन्न-भिन्न धार्मिक पंथों और संप्रदायों के साधु-संन्यासियों को उदारतापूर्वक दान दिया। उसने आराम-गृह एवं धर्मशालाएँ बनवाईं, कुएँ-बावड़ियाँ खुदवाईं और सड़कों के किनारे पेड लगवाए।

कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसका एक मूल सिद्धांत था प्राणियों के साथ अहिंसा और अक्षति का व्यवहार करना। अशोक ने बौदध धर्म फैलाने का दायित्व अपने ऊपर लिया। उसने धर्मयात्राएँ कीं और अपने राज-कर्मचारियों को भी ऐसा करने के लिए कहा। उसने धर्ममहामात्र पदनाम वाले एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की। आम जनता में धम्म का प्रचार करना इन अधिकारियों का उत्तरदायित्व था।



आकृति 14.3 रुम्मिनदेई स्तंभलेख

अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में अपने प्रचारक-दल भेजे। उसके धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया, मिस्र और पूर्वी यूरोप के देशों में गए। इस प्रकार जिन विदेशी राजाओं के राज्य में बौद्ध धर्म का संदेश पहुँचा उनमें से पाँच राजाओं का उल्लेख अशोक के शिलालेखों/स्तंभलेखों में मिलता है; सीरिया और पश्चिम एशिया का ऐंटियोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी फिलाडेलफस, मकदूनिया का ऐंटिगोनस गोनातसः साइरीन का मेगास और एपाइरस का अलेक्जैंडर। यहाँ तक कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा।

# इतिहास में अशोक का स्थान

अशोक विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उसका शासन काल "राष्ट्रों के इतिहास का एक विरल एवं तेजोमय युग था।" अशोक के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि बौद्धं धर्म में अपनी आस्था के साथ-साथ उसने शासक के रूप में अपने कर्तव्यों की कभी अवहेलना नहीं की और अपना बौद्ध धर्म अपनी प्रजा पर नहीं थोपा। उसकी महानता यही थी कि वह जीवन-मूल्यों में विश्वास रखता था और सदा उनका पालन करता था। एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को समझना और फिर उत्साहपूर्वक उनका निर्वाह करने में सफलता प्राप्त करना ही उसकी महानता के ज्वलंत उदाहरण हैं। संभवतः आज तक किसी भी अन्य शासक ने राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को इतनी सरल और उदाल भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया। उसने घोषणा की, "सारी प्रजा मेरी सतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ, वैसी ही कामना मैं सभी प्रजाजनों के लिए भी करता है।"

मानवता के लंबे इतिहास में केवल अशोक ही एक ऐसा अकेला राजा हुआ है, जिसने अपने द्वारा पराजित लोगों से इस बात के लिए क्षमा मांगी कि उसने उनके विरुद्ध युद्ध करके उन्हें कष्ट और दुख पहुँचाया। तेरहवाँ शिलालेख एक ऐसा मर्मस्पर्शी प्रलेख है जो अशोक जैसे महान और उदारचेता मानव द्वारा ही लिखा जा सकता था।

## मीर्य साम्राज्य का पतन

अशोक ने चालीस वर्ष से अधिक समय तक राज किया और 232 ई.पू. में उसकी मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और शीघ्र ही वह कई दुकड़ों में बँट गया। अशोक के बाद लगभग 50 वर्ष की अवधि में, एक-के-बाद-एक, सात राजा गददी पर बैठे। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के सतत इतिहास के बारे में बताना संभव नहीं है। कदाचित् अशोक की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य ते भागों-पूर्वी तथा पश्चिम-में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग का शासन कृणाल, संप्रति और अन्यं के हाथ में रहा और दक्षिण भारत सहित पूर्वी भाग. जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, दशरथ से बृहद्रथ तक के छः परवर्ती मौर्य राजाओं के शासन में रहा। दक्षिण में आंध्रों के विद्रोह से और पश्चिम में यूनानी राजा के विजयी अभियानों से मौर्य साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। ऐसा लगता है कि मौर्य साम्राज्य की इस दुर्दशा पर चितित होकर और राजाओं को पूर्णतः अयोग्य जानकर, सेनापति पुष्यमित्र ने राजा बृहद्रथ की उस समय हत्या कर डाली, जब वह सेना की समीक्षा कर रहा था। यह हत्या किन परिस्थितियों में की गई इस संबंध में बहुत कम जानकारी मिलती है। फिर भी, इतना तो स्पष्ट ही है कि राजा की हत्या सार्वजनिक रूप से यहाँ तक कि उसकी सेना की उपस्थिति में की गई थी। इससे यह प्रकट होता है कि उसे न तो अपनी सेना की स्वामिभिक्त प्राप्त थी और न ही प्रजा उसके प्रति सहानुभूति रखती थी। ईसा की बारहवीं शताब्दी तक भारत के इतिहास में यही एक ऐसी अभिलिखित और अविवादास्पद घटना है, जिसमें राजा की हत्या कर दी गई और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को राजसिंहासन पर बैठा दिया गया। वैसे तो पुष्यमित्र सिंहासनारूढ़ हो गया था पर आश्चर्य की बात यह है कि उसने अपने लिए मेनापति की पदवी ही रखी। उसने कोई दूसरी पदवी धारण नहीं की और अपने आप को राजा घोषित नहीं किया।

यह एक बड़ी नाटकीय घटना लगती है कि मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के बाद पतन के गर्त में गिरकर अगले 50 वर्षों में ही लुप्त हो गया। इतिहासकारों ने इसके लिए अनेक कारण बताए हैं। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अशोक के ाद उसके उत्तराधिकारी इतने कमजोर थे कि वे नाम्राज्य के विभिन्न भागों में हुए उपद्रवों तथा विद्रोहों को नहीं दबा सके। परिणामस्वरूप पश्चिमोत्तर तथा दक्षिणी भाग सर्वप्रथम स्वतंत्र हो गए। कुछ इतिहासकार इस पतन के लिए अशोक को जिम्मेदार ठहराते हैं। अशोक की शांतिवादी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर बना दिया, वह सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गया और उसमें युद्ध लड़ने की शक्ति नहीं रही। केंद्रीकृत साम्राज्य को बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले शासकों की जरूरत होती है, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी ऐसे नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि अशोक के कल्याणकारी उपायों से राजकोष बहुत-कुछ खाली हो गया होगा और जो कुछ बचा था तथा जितनी आय होती थी उससे सेना तथा प्रशासनिक तंत्र के खर्च को चला पाना संभव नहीं था। इससे साम्राज्य का सारा ढाँचा ही कमजोर हो गया होगा. लेकिन उस समय अर्थव्यवस्था कमजोर थी ऐसा नहीं लगता क्योंकि मौर्यकालीन बस्तियों की खुदाई तथा अन्य साक्ष्यों से यह पता चलता है कि उस समय अर्थव्यवस्था उन्नत थी और आगे भी फल-फूल रही थी।

### राज्य-व्यवस्था और प्रशासन

मौर्य साम्राज्य प्राचीन विश्व के विशालतम राज्यों में रसे एक था। शासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेखों और मेगस्थनीज़ के वृत्तांत के उपलब्ध उद्धरणों से हमें तत्कालीन प्रशासनतंत्र, अर्थव्यवस्था, समाज और लोगों के धर्म के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है।

राजा राज्य का प्रधान होता था। उसके पास न्यायिक, विधायी और कार्यकारी तीनों प्रकार की शक्तियाँ होती थीं। राजा शासन यानी अध्यादेश जारी करता था। अशोक के राज्यादेश इन शासनों छं उदाहरण हैं. लेकिन राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे देश के कानून (विधि) को मानना पड़ता था. जिसे विधि-निर्माता बनाते थे और उसं देश की प्रथाओं तथा रूढ़ियों के अनुसार शासन चलाना होता था। राजा मंत्रिपरिषद् की सहायता से शासन करता था। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी भी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। कौटिल्य ने अनेक प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया है: जैसे- स्वर्ण अध्यक्ष, भांडागार अध्यक्ष, वाणिज्य अध्यक्ष, इसी प्रकार कृषि, जलपोतों, गायों, घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना, पासपोर्ट, नगर आदि के भी अलग-अलग अध्यक्ष यानी अधीक्षक होते थे।

मौर्य प्रशासन में एक युक्त पदनाम वाला अधिकारी होता था, जो संभवतः राजा के राजस्व का प्रभारी अधिकारी होता था। रज्जुक (राजुक) जमीन के माप और उसकी सीमाएँ निर्धारित करने वाले अधिकारी होते थे। उन्हें दोषी को दंड देने और निर्दोषों को मुक्त कर देने की शिक्त प्राप्त थी। मौर्य प्रशासन में प्रादेशिक पदनाम वाले भी अनेक, अधिकारी होते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रादेशिक का काम राजस्व इकट्ठा करना था, जबिक कुछ अन्य विद्वानों का सोचना है कि वह प्रांतीय शासक (गवर्नर) होता था।

मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बँटा हुआ था। हम नहीं जानते कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार के राज्य काल में कुल कितने प्रांत थे, लेकिन हम यह अवश्य जानते हैं कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक को उज्जैन में अवित प्रदेश के शासक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके भाई सुशिम को तक्षशिला में पश्चिमोल्तर प्रांतों के शासक के रूप में रखा गया था। महत्त्वपूर्ण प्रांत सीधे कुमारों (राजकुमारों) के अधीन होते थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार, सौराष्ट्र (काठियावाड़) चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा शासित था और अशोक के समय यवन राज तुशाष्य वहाँ का शासन चलाता था, ये दोनों प्रांतीय गवर्नर थे।

प्रांत आगे जिलों में बँटे होते थे और प्रत्येक जिला गाँवों के समूहों में बँटा होता था और प्रशासन की अंतिम इन ए गाँव होता था। प्रत्येक जिले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक समूह होता था। प्रदेशिक 'जेला प्रशासन का प्रधान होता था जो अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए वह पाँच वर्ष में एक बार संपूर्ण जिले का दौरा करता था। रज्जुक जमीन को मापने, उसका राजस्व निर्धारित करने और अभिलेख रखने के लिए जिम्मेदार होता था। इसके अलावा उसके न्यायिक कर्तव्य भी होते थे, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। युक्त के कर्तव्यों में अधिकतर साचिविक कार्य, राजस्व का संग्रह और उसका हिसाब रखना जैसे काम शामिल थे। जिले तथा गाँव के बीच प्रशासन का एक मध्यवर्ती स्तर होता था। यह इकाई पाँच से दस या अधिक गाँवों से बनी होती थी।

गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गाँव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। उसे गाँव के प्रशासन में ग्रामवृद्ध सहायता देते थे। यह कहना कठिन है कि ग्रामिक एक वेतनभोगी कर्मचारी था या गाँव के लोगों द्वारा उसे चुना जाता था। गाँवों को पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त थी। गाँव के अधिकांश विवाद, लड़ाई-झगड़े ग्रामिक द्वारा ग्राम-सभा की सहायता से निपटा दिए जाते थे। अर्थशास्त्र में अनेक वेतनमानों का भी उल्लेख है। उस समय उच्चतम वेतन 48,000 पण और न्यूनतम वेतन 60 पण होता था।

#### नगर प्रशासन

अशोक के अभिलेखों में अनेक नगरों; जैसे— पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसलि, सुवर्णिगरि, समापा, इशिला और कौशाम्बी का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के विषय में एक पूरा अध्याय है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया है और यह निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि ऐसी ही प्रशासन प्रणाली अधिकांश मीर्य नगरों में अपनाई जाती थी।

का कहना है कि पाटलिपुत्र नगर का मेगस्थनीज शासन एक नगर परिषद दुवारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये तीस सदस्य पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः समितियों में बँटे होते थे। इनमें से प्रत्येक समिति को नगर के प्रशासन के लिए कुछ निश्चित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं। उदाहरण के लिए, पहली समिति का काम औदयोगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था। इसके कार्यों में वेतन का निर्धारण तथा मिलावट रोकना आदि थे। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में आने वाले बाहरी लोगों, विशेषतः विदेशियों के मामलों को देखती थी। तीसरी समिति का संबंध जन्म तथा मृत्यू के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन करती थी और विनिर्मित माल तथा पण्य की बिक्री पर नजर रखती थी। पाँचवीं समिति माल के विनिर्माण के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थी। छठी समिति बेचे गए माल की कीमत के अनुसार कर वसूल करती

4",

थी। बेचे गए माल पर सामान्यतः 10 प्रतिशतं की दर से कर लगता था।

नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो जन-कल्याण के कार्यों; जैसे— सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालयों, शिक्षा-संस्थाओं, सफाई व्यवस्था; जल-आपूर्ति, बंदरगाह आदि की मरम्मत तथा रख-रखाव की देखभाल करते थे। नगर का मुख्य अधिकारी नागरक कहलाता था।

मौर्य राज्य का प्रशासन-तंत्र काफी विकसित और सुसंगठित था। भिन्न-भिन्न विभाग राज्य के कार्यकलापों को विनियमित एवं नियंत्रित करते थे। कौटिल्य ने अनेक महत्त्वपूर्ण विभागों का उल्लेख किया है; जैसे— लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क और कर विभाग। राज्य विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का संकुल यानी मिला-जुला रूप माना जाता था, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी प्रकार के कामकाज समाविष्ट थे।

# समाज और संस्कृति

मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि मौर्यकालीन समाज सात जातियों में विभक्त था— दार्शनिक, किसान, सैनिक, ग्वाले, शिल्पी, दंडनायक और पार्षद। मेगस्थनीज़ भारतीय समाज-व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ सका और वह जाति, वर्ण तथा व्यवसाय में अंतर नहीं कर सका। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था तब भी समाज में प्रचलित थी, लेकिन शिल्पियों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था। भौतिक उन्नति ने जाति संबंधी प्रतिबंधों को कम कर दिया था और लोगों को समृद्ध तथा सम्मानित बना दिया था। नागरिक जीवन का विकास हो चुका था। रहने के मकानों और धन-संपत्ति आदि के बारे में सरकारी अभिलेखों में प्रविष्टियाँ की जाती थीं और नियम-विनियम सुपरिभापित थे और कठोरता से उनका पालन किया जाता था।

शिक्षा का काफी प्रचार-प्रसार था। ब्राह्मणों का मुख्य काम अब भी पढ़ाना ही था, लेकिन बौद्ध मठों में भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी। तक्षशिला, उज्जयिनी और वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तकनीकी शिक्षा आमतौर पर श्रेणियों (गिल्डों) के माध्यम से दी जाती थी, जहाँ शिष्य छोटी आयु से ही शिल्पों का काम सीखने लगते थे।

जहाँ तक घरेलू जीवन का संबंध है, संयुक्त परिवार की प्रणाली ही सामान्य रूप से चलती थी। विवाहित स्त्री के पास स्त्री-धन के रूप में अपनी निजी संपत्ति और आभूषण होते थे। विधवा हो जाने की स्थिति में वह उन्हें अपनी इच्छानुसार दे-बेच सकती थी। समाज में विधवाओं को अत्यंत आदरणीय स्थान प्राप्त था। अनेक ऐसे संदर्भ हैं जिनसे पता चलता है कि स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे लाभपूर्ण व्यवसायों में संलग्न थीं। स्त्रियों के प्रति किए गए अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने कार्यशालाओं तथा कारागारों के ऐसे प्रभारी अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था की थी, जिन्होंने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है।

मेगस्थनीज ने कहा है कि भारत में दास-प्रथा नहीं थी, किंतु बेगार और बंधुआ मजदूरी की प्रथा अत्यंत सीमित पैमाने पर मौजूद थी, लेकिन बेगारियों या बंधुआ मजदूरों के साथ उतना कठोर बर्ताव नहीं किया जाता था जितना कि पाश्चात्य जगत में दासों के साथ किया गया।

लगभग डेढ़ शताब्दी लंबे मौर्य शासन में अर्थव्यवस्था, कला और स्थापत्य, शिक्षा आदि की पर्याप्त उन्नित हुई जिससे भारत एक महान संस्कृति और तत्कालीन विश्व के महानतम देशों में से एक देश बन गया।

#### अर्थव्यवस्था

मौर्य राज्य ने एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जो प्रत्यक्ष रूप से विशाल क्षेत्रों पर शासन करता था, और कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पशुपालन आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों का कठोरता से पालन करवाता था। अर्थव्यवस्था की उन्नित के लिए किए गए उपायों से उस काल में आर्थिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। मेगस्थनीज़ और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत के कृषि संसाधनों तथा खनिज भंडारों की विशालता और उसके शिल्पियों के असाधारण कौशल का उल्लेख किया है।

अधिकतर लोग खेती करते थे और गाँवों में रहते थे। जंगल साफ करके नए इलाकों में खेती शुरू की गई। राज्य ने इस कार्य में जनता की सहायता की। कुछ विशेष प्रकार के वनीं की रक्षा की जाती थी, इसके लिए कानून बनाए गए थे। लोगों को नए इलाकों में बसने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। फसलों में विभिन्न प्रकार के चावल/ धान, गेहूँ, मोटे अनाज (कोद्रव), दालें, तिल, सरसों, अलसी. मिर्च और केसर तथा तरह-तरह की सब्जियों तथा फलों और गन्ने की खेती की जाती थी। राज्य के पास अपने खेत, पशुशालाएँ और दुग्धशालाएँ आदि थीं। सिंचाई को पर्याप्त महत्त्व दिया जाता था। जलाशय और बाँध बनाए गए थे और सिंचाई के लिए निश्चित मात्रा में पानी बाँटा जाता था। रुद्रदामन के प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त के एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने काठियावाड़ में गिरनार के पास सुदर्शन झील पर बाँध बनवाया था। स्कंदगुप्त के एक अभिलेख से पता चला है कि इस बाँध के निर्माण के लगभग 800 वर्ष बाद उसके शासन काल में इसी बाँध की मरम्मत कराई गई थी।

उदयोग विभिन्न श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित था। वस्त्र, खनन और धातुकर्म, जहाज निर्माण, आभूषण बनाना, धातु तथा मिट्टी आदि के बर्तन बनाना आदि मुख्य उद्योग धंधे थे। कुछ अन्य छोटे उद्योग भी थे; जैसे— रंग, गोंद, औषधियाँ, इत्र एवं सुगंधित द्रव्य बनाना आदि। राज्य द्वारा व्यापार को विनियमित किया जाता था। भारत अनेक पश्चिमी देशों को नील, विभिन्न प्रकार की जड़ी-बृटियाँ, दवाइयाँ, रूई और रेशम भेजता था। विदेश व्यापार स्थल और जल (समुद्र) दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के मार्गों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। मालगोदामों, भंडारों और परिवहन की भी व्यवस्था थी। व्यापार करने के लिए व्यापारी की लाइसेंस लेना पडता था। राज्य की ओर से माप-तौल के साधनों (बाटों) का नियंत्रण तथा विनियमन किया जाता था। कारीगरों तथा शिल्पियों को राज्य द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता था और उनके विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था।

श्रेणियाँ (गिल्ड) शक्तिशाली संस्थाएँ थीं। श्रेणियाँ अपने शिल्पकारों को आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक शक्तियाँ तथा संरक्षण पर्याप्त मात्रा में देती थीं। श्रेणी का मुखिया जेष्ठक कहलाता था। श्रेणियाँ अपने सदस्यों के विवादों को निपटाती थीं। कुछ श्रेणियाँ अपने सिक्के भी जारी करती थीं। इसके अलावा, श्रेणियाँ शिक्षा संस्थाओं, विद्वानों और निस्सहा लोगों को दान भी देती थीं। परवर्ती अभिलेखात्मक साक्ष्यों से इस तथ्य का पता चला है। साँची स्तूप पर उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि उसके कलात्मक दरवाजों में से एक दरवाजा हाथीदाँन के

......

कारीगरों की श्रेणियों द्वारा दानस्वरूप दिया गया था। इसी प्रकार नासिक की गुफा में उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि बुनकरों की दो श्रेणियों ने मंदिर का काम-काज चलाने के लिए स्थायीरूप से दान की व्यवस्था की थी।

कौटिल्य का कहना है कि "एक भरा हुआ राजकोष ही राज्य की सुख-समृद्धि का मुलाधार है" और राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह सभी कार्यों के लिए अपने कोष को सदा भरा हुआ रखे। मौर्य काल में कर नकद तथा वस्तु दोनों रूपों में लगाए जाते थे और स्थानीय अधिकारियों द्वारा वसूल किए जाते थे। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर तथा व्यापार आदि पर लगाया गया कर था। उपज का चौथाई से छठा भाग तक भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। बाजार में बिक्री के लिए लाई जाने वाली सभी वस्तुओं पर पथकर (टोल) लगता था। सभी उत्पादित वस्तुओं पर भी कर लगता था। जो नकद या वस्तु रूप में कर नहीं दे पाते थे, उन्हें श्रम के रूप में अपना कर चुकाना पड़ता था। स्ट्रैबो का कहना है कि शिल्पकार, पशुपालक, व्यापारी, किसान, सभी कर देते थे। अर्थशास्त्र में राजस्व का विस्तृत वर्णन किया गया है। खानों, वनों, चरागाहों, व्यापार, दुर्ग आदि से होने वाली आय से राजस्व में और वृद्धि की जाती थी। राजा की अपनी भूमि या भू-संपदा से होने वाली आय को सीता कहा जाता था।

ब्राह्मणों, बच्चों और विकलांगों को कर देने से छूट मिली हुई थी। उन क्षेत्रों में भी कर नहीं लगाया जाता था जहाँ नए व्यापार-मार्गों या नई सिंचाई योजनाओं अथवा नई कृषि भूमि का विकास किया जा रहा होता था। कर की चोरी यानी कर न देने को

एक गंभीर अपराध माना जाता था और ऐसे अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था।

#### कला और स्थापत्य

हम देखते हैं कि मौर्य काल में कला और स्थापत्य (वास्तुकला) के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। मौर्य कला



आकृति 14.4 लौरिया-नंदनगढ़ का सिंहशीर्षक स्तंभ

और स्थापत्य के जो प्रमुख उदाहरण आज हमें मिलते हैं. वे ये हैं :

- (i) पाटलिपुत्र के राजमहल और नगर के अवशेष;
- (ii) अशोक के स्तंभ और स्तंभशीर्ष;
- (iii) बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में शैलकृत चैत्य-गुफाएँ; तथा
- (iv) मौर्यकालीन प्रकीर्ण प्रतिमाएँ और मिट्टी की मूर्तियाँ।

मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) के प्रसिद्ध नगर का वर्णन विस्तार से किया था; स्ट्रैबो, एरियन और अन्य यूनानी लेखकों ने अपनी कृतियों में उसका उल्लेख किया है। उसके वर्णन के अनुसार पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी के किनारे एक समांतर चतुर्भुज के रूप में फैला हुआ था। यह एक लकड़ी की दीवार से घिरा था, जिसमें 64 दरवाजे थे। आधुनिक खुदाइयों में राजप्रासाद और काठ की प्राचीर के अवशेष मिले हैं। एरियन ने राजप्रासाद का वर्णन करते हुए लिखां है, "जहाँ भारत का



आकृति 14.5 बराबर गुफा

राजाधिराज रहता था वह राजप्रासाद वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिसकी बराबरी न तो मेमनोमियन सूसा अपनी संपूर्ण बहुमूल्य भव्यता के साथ और न ही एकबताना (Ekbatana) अपने संपूर्ण वैभव के साथ कर सकता था। मौर्य सम्राटों का यह काष्ठ-निर्मित राजप्रासाद लगभग 700 वर्षों तक अवश्य रहा था क्योंकि ईसा की चौथी शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब फाहियान ने इसे देखा था तब भी यह आश्चर्यचिकत कर देने वाला था। संभवतः वह राजप्रासाद और काष्ठ-प्राचीर आग द्वारा जलाकर नष्ट कर दी गई थी। उसका जला हुआ काठ का ढाँचा और उसकी राख दोनों ही कुमराहार में पाए गए हैं।

बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं से प्रकट होता है कि भारत में श्लेलकृत गुफाओं की परंपरा मौर्य काल में ही प्रारंभ हुई थी। ये गुफाएँ अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ द्वारा आजीविक भिक्षुओं के निवास के लिए पहाड़ियों में शिलाएँ काट-काट कर बनवाई गई थीं।

मीर्य काल की अद्भुत कला के असाधारण नमूने वे एकाश्म स्तंभ हैं, जो 15 मीटर तक ऊँचे हैं और जिन पर एक-एक शीर्ष है। इन स्तंभों के दो भाग हैं: नीचे एक लंबा खंभा होता है, जिसकी गोलाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती जाती है और उसका व्यास लगभग 90 सेमी. से 125 सेमी तक होता है। इन स्तंभों के ऊपरी सिरे पर एक शीर्ष होता था, जो किसी पशु की लघुमूर्ति से सजाया जाता था। ये लघुमूर्तियाँ मुख्यतः सिंहों, अश्वों, वृषभों और हाथियों की होती थीं। ये स्तंभ और स्तंभ शीर्ष मिर्जापुर जिले में चुनार के पास बलुआ पत्थर के





**आकृति 14.6** यशी की मूर्ति दीदारगंज से



**आकृति 14.8** सारनाथ के स्तंभ का सिंहशीर्ष

बनाए जाते थे। यहीं से देश के विभिन्न भागों में ये ले जाए जाते थे। इन पर पूरी तरह पालिश की जाती थी, जिससे वे चमकने लगते थे।

कुछ यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मथुरा, पवाया और पटना में मिली हैं। वे बड़े आकार की मूर्तियाँ हैं और उस काल की लोक कला को दर्शाती हैं। पटना के पास, दीदारगंज से मिली यक्षी की मूर्ति एक स्वस्थ स्त्री की है, जिसके अंग-प्रत्यंग विकसित हो चुके हैं और वह हाथ में एक वंवरी पकड़े हुए है। इस प्रतिमा पर मौर्यकालीन पालिश दिखाई देती है।



#### अभ्यास

- निम्निलिखित शब्दों और संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए :
   धम्म, धम्मघोष, राज्यादेश (ईडिक्ट), धर्ममहामात्र, प्रादेशिक, रज्जुक, शासन, अमात्य ।
- 2. चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का राज्य कैसे स्थापित किया।
- 3. मौर्य साम्राज्य के विम्तार का विवेचन कीजिए।
- 4. उत्कीर्ण लेखों के आधार पर अशोक के व्यक्तित्व के विषय में लिखिए।
- अशोक के धम्म के बारे में लिखिए। अपने धम्म की उन्नित के लिए उसने क्या-क्या उपाय िकए थे।
- 6. मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली के बारे में लिखिए।
- मौर्य काल में हुए आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए।
- कला और स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए।
- 9. मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवेचन कीजिए।
- 10, भौर्य साम्राज्य के पतन का विवेचन कीजिए।
- 11. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिएं :
  - (i) मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत
  - (ii) कलिंग युद्ध और उसका प्रभाव
  - (iii) नगर प्रशासन
  - (iv) इतिहास में अशोक का स्थान।

करने ने लिए कार्य

- अशोक के स्तंभों और स्तंभ-शीर्षों के चित्र इंकट्ठे करें और उन्हें अध्यापन-कक्ष में प्रदर्शित करें।
- भारत के नक्शे पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार दर्शाएँ और उस काल के महत्त्वपूर्ण स्थान बताएँ।
- भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का चित्र बनाएँ।



3. A first participation of the content of the c

(8) September design of families is the many of the energy of a superior of the manifestation of the energy of the energy of the energy of the energy of the entitle of the energy of

(1) In the second of the se

r de la competition de Maria Maria de Ma Maria de Maria d

in makes in an amin'ny fivoran'i anton'ny tanàna mandritry and hairantsi in ao amin'ny fivondronan'i Additive I ao Frantsia Cale and antanàna mandriany ao amin'ny faritr'i ao amin'ny faritr'i ao amin'ny faritr'i Amerika I ao Frantsia Amin'ny faritr'i anno ao amin'ny tanàna mandritry ao amin'ny faritr'i ao amin'ny faritr'i Amin'n I ao Frantsia Amin'ny faritr'i ao amin'ny tanàna mandritry ao amin'ny faritr'i Amin'ny faritr'i Amin'ny faritr'i

ede velocitis i tremos per aj serie al feltingia, koji ostano te kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kiloni aj lektronija, praktija, kilonija, fosfada ja ligitis kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kiloni aj lektronija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilonija, kilon

अध्याय 15

शुंग और सातवाहन काल

मोर्यों के बाद शुंग वंश शासन में आया और शुंगों ने 187 ई.पू. से 75 ई.पू. यानी 112 वर्षों तक राज किया। परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि शुंग लोग ब्राहमण थे और शासन में उच्च पदों पर आसीन थे।

The property of the content of the property of the property of the property of the content of the content of the property of t



मौर्यों के बाद शुंग वंश शासन में आया और शुंगों ने 187 ई.पू. से 75 ई.पू. यानी 112 वर्षों तक राज किया। परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि शूंग लोग बाहमण थे और शासन में उच्च पदों पर आसीन थे। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था और एक बार जब राजा सेना का अवलोकन कर रहा था तब सेनापति पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी। सेना ने पुष्यमित्र के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया। इससे यही पता चलता है कि सेना राजा की अपेक्षा अपने सेनापति के प्रति अधिक निष्ठावान थी। पुष्यमित्र राजा बनने के बाद भी अपने आपको सेनापति ही कहता रहा।

पुष्यमित्र शुग के शासन की पहली घटना थी विदर्भ के साथ उसका युद्ध। उस समय यज्ञसेन विदर्भ का शासक था और वह मीयों की राजसभा के एक मंत्री का संबंधी था। संभवतः अंतिम मौर्य राजा के शासन काल में अथवा उसकी हत्या के बाद उथल-पुथल और अव्यवस्था की डावाँडोल स्थिति का लाभ उठाकर यज्ञसेन ने अपने-आपको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। पुप्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को फिर से अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पुष्यमित्र को यवनों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यवन लोग साकेत, पांचाल और मथुरा को रौंदते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे। इम इस युद्ध के बारे में अधिक नहीं जानते, किंतु साहित्य के आधार पर यह अवश्य जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इस युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा, मालविकाग्निमत्रम् नामक संस्कृत के नाटक में यह उल्लेख है कि वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तुलना में बहुत छोटा था।

विद्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बौद्धों को सताया था. लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि साँची और भरहूत के स्तूपों का पुष्यमित्र के शासन काल में ही विस्तार किया गया था, यह आरोप सच्चा प्रतीत नहीं होता। शायद बौद्धं लोग इसलिए पुष्यमित्र से नाराज थे क्योंकि उसने राजा की हत्या करके शासन की बागडोर सँभाली थी।

पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र लगभग 148 ई.पू. में राजगद्दी पर बैठा। अग्निमित्र अपने पिता के शासन काल में विदिशा का शासक रहा था, इसलिए उसे शासनकला का अनुभव था। उसने लगभग आठ वर्ष तक राज किया। उसके शासन काल की किसी घटना का पता नहीं है और न ही उसके शासन काल के सिक्के (मुद्रा) या अभिलेख उपलब्ध हैं। अग्निमित्र के बाद जेठिमत्र (ज्येष्ठ मित्र) राजगद्दी पर बैठा और उसके बाद अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पुराणों में शूंग वंश के दस राजाओं का उल्लेख है। बाद वाले राजाओं में एक भागवत नाम का राजा हुआ, जिसकी राजसभा में ऐंटियालिकडास का राजदूत हेलियोडोरस रहा। अंतिम राजा देवभूति था।

शुंगों के शासन के बाद कण्वों ने राजगद्दी सँभाली। उनके बारे में हम बहुत नहीं जानते लेकिन इतना कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग 45 वर्ष तक राज किया। इस अवधि में चार राजा सिंहासन पर रहे।



# कलिंग के मेघवाहन शासक

हमें अशोक के बाद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य तक कलिंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। चेदि वंश के तीसरे शासक खारवेल के शासन काल में कलिंग शक्तिसंपन्न बना। इस राजा के बारे में सूचना का एक मात्र स्रोत हाथीगुंफा का शिलालेख है, जो भूवनेश्वर के पास उदयगिरि की पहाडियों में स्थित है। इस शिलालेख में खारवेल के शासन काल के तेरहवें वर्ष तक की उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। खारवेल का यह शिलालेख अपने किस्म का एक अत्यंत अनुठा ऐतिहासिक अभिलेख है। इसमें राजा के जीवन और उसकी उपलब्धियों का उल्लेख एक साथ नहीं बल्कि वर्षवार अलग-अलग किया गया है। उदाहरण के लिए. शिलालेख में कहा गया है कि लेखन, गणित. कानून और वित्त के क्षेत्र में, एक युवराज के लिए आवश्यक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद. खारवेल अपनी चौबीस वर्ष की अवस्था में राजसिंहासन पर बैठा। उसने अपने शासन काल का पहला वर्ष कलिंग की राजधानी के पुनर्निर्माण में बिताया। दूसरे वर्ष में उसने शातकर्णि की शक्ति को ललकारा और मूषिक नगर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया: चौथे वर्ष में उसने बरार के भोजकों और रिठरों को अपने आधिपत्य में ले लिया। पाँचवें वर्ष में उसने पुरानी नहर का विस्तार किया, यह नहर लगभग 300 वर्ष पहले नंदों द्वारा बनाई गई थी और उस समय उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। खारवेल ने अपने शासन के आठवें और बारहवें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया। दूसरे अभियान में खारवेल मगध से एक जैन तीर्थंकर की वह प्रतिमा वापस ले आया जो पहले कलिंग से मगध ले जाई

गई थी। इस अभियान में उसने जो धन प्राप्त किया, उससे उसने भुवनेश्वर में एक भव्य मंदिर बनवाया। अपने शासन के तेरहवें वर्प में उसने जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएँ प्रारंभ कीं और पांड्य शासकों को अपने अधीन किया।

इस शिलालेख में खारवेल के शासन काल के तेरहवें वर्ष तक की ही उपलब्धियों का उल्लेख है। इसके बाद स्वयं उसके या उसके उत्तराधिकारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता।

# कुछ गणसंघ

मीर्योत्तर काल के उत्तरी भारत में शासन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के अतिरिक्त यह भी पता चलता है कि बहुत-से छोटे-छोटे गणराज्य भी वहाँ स्थापित थे। हम उनके बारे में उनकी मुद्राओं/सिक्कों के माध्यम से जानते हैं, जिन पर उनके नाम पाए जाते हैं। इनमें से कुछ थे: अर्जुनायन, मालव, औदुंबर, कुनिंद, यौधेय आदि। बाद में इनमें से अधिकांश गणराज्यों ने गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार कर



आकृति 15.1 जनजातीय सिक्के

ली और गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य वन गए। ईसा की चौथी शताब्दी के बाद तो वे पूरी तरह लुप्त हो गए।

#### दक्कन के सातवाहन शासक

महाराष्ट्र में सातवाहनों और दक्षिण भारत में चोल, चेर तथा पांड्यों के उद्भव से पहले इस प्रदेश में महापाषाणयुगीन लोग रहते थे।

मीर्यों के पतन के बाद जब उत्तर भारत उथल-पृथल की स्थिति से गुजर रहा था तब दक्कन में जहाँ आज के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित हैं, एक अत्यंत शिक्तशाली राज्य की स्थापना सातवाहनों द्वारा की गई, जिन्हें आंध्र भी कहते हैं। आंध्रजन प्राचीन लोग हैं और ऐतरेय ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख है। यूनानी लेखक प्लिनी का कहना है कि आंध्र लोग बहुत शिक्तशाली थे, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में गाँव और तीस शहर थे। उनकी सेना में एक लाख पैदल सैनिक, दो हजार अश्वारोही और एक हजार हाथी थे। मीर्यों के शासन काल में वे मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मीर्य राजवंश के पतन के शीघ्र बाद, आंध्रों ने अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया।

इस राजवंश का संस्थापक सिमुक (शिमुक) था और उसने 235 ई.पू. से 213 ई.पू. तक शासन किया। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। तीसरे राजा का नाम शातकर्णि प्रथम था, जिसने लगता है, दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ कीं और दो अश्वमेध यज्ञ किए। नानाघाट के शिलालेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पश्चिमी मालवा, विदर्भ और अनूप (नर्मदा घाटी) प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। उसे दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। उसका नाम साँची स्तूप के एक द्वार पथ पर भी उल्लिखित है। यह तो सर्वविदित है कि

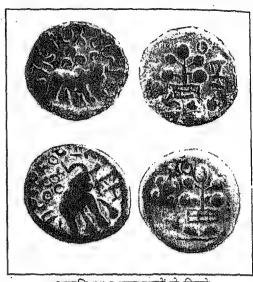

आकृति 15.2 मातवाहनीं के सिक्के

सातवाहनों द्वारा साँची स्तूपों और मठों के नवीनीकरण तथा अलंकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में दान दिया गया था।

उसके बाद जो महत्त्वपूर्ण राजा हुआ उसका नाम गीतमीपुत्र शांतकर्णि था। इस बीच तीन राजा हुए। जिनमें से शांतकर्णि द्वितीय ने लगभग 56 वर्ष राज किया। उसने शुंगों से मालवा छीन लिया। शांतकर्णि द्वितीय के बाद, सांतवाहन साम्राज्य के विस्तार को धक्का लगा और नहपान ने शायद सांतवाहनों से कुछ राज्यक्षेत्र जीत लिया। नहपान के बहुत-से मिक्के नासिक क्षेत्र में पाए गए हैं।

सातवाहन लोग गौतमीपुत्र शातकर्णि के शासन काल में फिर शक्तिशाली वन गए। गौतमी पुत्र शातकर्णि की उपलब्धियों को राजमाता गौतमी बालश्री



के नासिक शिलालेख में महिमामंडित करके प्रस्तुत किया गया है। उस शिलालेख को शातकर्णि की मृत्यू कं बाद, उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी पुलुमावि द्वितीय के शासन के उन्नीसवें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था। इस शिलालेख में पुलुमावि द्वितीय को शकों, यवनों और पहलबों का विनाश करने वाला बताया गया है। उसने नहपान को उखाड़ फेंका और बडी मंख्या में उसके चाँदी के सिक्के पुनरांकित करवाए। उसने शकों से उत्तरी महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, मौराष्ट और मालवा के प्रदेश जीत लिए। शातकर्णि ने अपने शासन काल के अठारहवें वर्ष में नासिक में एक गुफा समर्पित की और चौबीसवें वर्ष में कुछ भिम तपस्वी-संन्यासियों को दान में दी। गौतमीपुत्र शातकर्णि पहला ऐसा राजा था, जिसने अपने नाम के साथ मातनाम जोड़ा था और उसके लगभग सभी उत्तराधिकारियों ने भी नाम रखने की यही पद्धति अपनाई।

गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावि सन् 130 ईसवी के आसपास राजगद्दी पर बैठा और उसने लगभग चौबीस वर्षों तक राज किया। पुलुमावि के सिक्के और शिलालेख आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि आंध्र ईसा की दूसरी शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था। संभवतः सातवाहन साम्राज्य को शकों के घातक आक्रमण से बचाने के लिए पुलमावि ने शक शासक रुद्रदामन (रुद्रदामा) की बेटी से विवाह कर लिया, लेकिन इस शक राजा ने अगले सातवाहन शासक को दो बार परास्त किया और उससे अपरांत (कोंकण) और अनूप (नर्मदा घाटी) के क्षेत्र छीन लिए।

श्री यज्ञ शातकर्णि (165-195 ई.) संभवतः सातवाहन वंश के महान शासकों में से अंतिम था। उसके शिलालेख आंध्र प्रदेश, महाराप्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। उसके सिक्कों के फैलाव से पता चलता है कि वह एक बहुत बड़े राज्य क्षेत्र पर शासन करता था, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। इस प्रकार उसने उस भूमि पर फिर सें आधिपत्य जमा लिया था। उसके शासन काल में समुद्री व्यापार और कार्यकलापों की स्थिति का पता इसी बात से चलता है कि उसके सिक्कों में जहाज के साथ मछली और शंख चित्रित किए गए हैं।

यज्ञ के उत्तराधिकारी कमजोर थे और इतने बड़े साम्राज्य का शासन-भार नहीं सँभाल सकते थे। उनका शासन छोटे-छोटे राज्य क्षेत्रों में सीमित हो गया। जब आभीरों ने महाराष्ट्र को अपने आधिपत्य में ले लिया और इक्ष्वाकुओं तथा पल्लवों ने पूर्वी प्रांतों को हथिया लिया, तब सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया।

# विदेशी आक्रांताओं का युग

पुष्यिमित्र शुंग के शासन की एक अति महत्त्वपूर्ण घटना थी, पश्चिम से यवनों का आक्रमण। वैयाकरण पतंजिल जो पुष्यिमित्र का समकालीन था, ने इस आक्रमण का उल्लेख किया है। कालिदास ने भी अपने मालिवकाग्निमित्रम् नाटक में वसुमित्र की यवनों के साथ हुई मुठभेड़ का उल्लेख किया है। यह कहना समीचीन होगा कि 'यवन' शब्द का तात्पर्य आयोनियन यूनानियों से ही था, लेकिन बाद में यूनानी राष्ट्रीयता के सभी लोगों को यवन कहा जाने लगा। यवन ही पहले विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत की भूमि पर विदेशी सत्ता स्थापित की थी। उनके बाद बहुत-सी मध्य-एशियाई जनजातियों ने भारत

पर आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ती, उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है।

# भारतीय-यूनानी

भारत में यवनों का आगमन भारत के पिश्चिमी सीमा-प्रदेश में हुई कुछ घटनाओं के पिरणामस्वरूप हुआ। इन्हें भारतीय-यूनानी या हिंद-यूनानी भी कहा जाता है। सिकंदर के चले जाने के बाद उसके साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग उसके सेनानायकों के शासन में रहा। इनमें से दो मुख्य क्षेत्र थे : वैक्ट्रिया और उसके साथ लगा ईरान का इलाका जिसे पार्थिया कहते हैं। 250 ई.पू. के आसपास वैक्ट्रिया के गवर्नर डायोडोटस ने यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण भारतीय-यूनानी राजा थे : यूथीडेमस, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडीज और मिनांडर।

सभी भारतीय-यूनानी शासकों में मिनांडर (या मिनेंद्र) (165-145 ई.पू.) सबसे अधिक प्रतापी राजा था। उसने लगभग बीस वर्ष तक राज किया। उसकी राजधानी शाकल (आधुनिक स्यालकोट) थी, जो अब पाकिस्तान में है। यूनानी लेखक कहते हैं कि वह एक महान शासक था और उसका राज्य क्षेत्र अफगानिस्तान से पूर्व में उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म तथा दर्शन के विषय में अनेक प्रश्न पूछे थे, जो उनके उत्तर सहित मिलिंदपन्हों यानी मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ में दिए गए हैं।

भारत के इतिहास में भारतीय-यूनानी शासक ही पहले राजा थे, जिनके सिक्कों पर राजाओं के चित्र और उनके नाम मिलते हैं। इसके पहले भारतीय



आकृति 15.3 भारतीय-यूनानियों के सिक्के

सिक्कों पर राजाओं के नाम या चित्र नहीं मिलते थे। वे ही पहले शासक थे, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। भारतीय-यूनानी सिक्के वास्तविकतापूर्ण चित्रण और कलात्मकता के लिए विख्यात हैं।

# पार्थियाई या पहलव

पार्थियाई (पार्थियन) जिन्हें पह्लव भी कहा जाता है, ईरानी थे। उनका इतिहास धुंधला है। किंतु उनके सिक्कों तथा शिलालेखों से कुछ तथ्यों का पता चलता है। इस वंश का पहला राज़ा वोनोनीस था, जिसने अराकोसिया और सीरतान में सत्ता हथियाई और 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की। वोनोनीस के बाद स्पैलाइरिसेस ने सत्ता सँभाली। गोंदोफरनीज पार्थियाई शासकों में सबसे महान था। उसने 19-45 ई. तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत कम समय के लिए, पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्तर भारत में स्थित संपूर्ण शक-पह्लव क्षेत्र का स्वामी था। गोंदोफरनीज के बाद जल्दी ही भारत में पह्लव शासन का अंत हो गया और कुषाण सत्ता में आए। अफगानिस्तान के बेग्राम स्थल पर की कई खुदाई में



गोंदोफरनीज के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों का एक भी सिक्का नहीं मिला।

#### शक

पश्चिमोत्तर भारत में भारतीय-यूनानियों का शासन शकों द्वारा समाप्त कर दिया गया। शकों को मीथियन भी कहा जाता है। शक जनजातीय यानी कबाइली लोग थे, जो पहले मध्य एशिया में रहते थे। 165 ई.पू. के आसपास यू-ची नामक एक अन्य कवीले ने उन्हें उनके मूल निवास स्थान से खदेड़ दिया। य-ची लोगों को बाद में कूषाण कहा जाने लगा। उन्हें भी बाद में मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया और वे भारत आ गए। मध्य एशियाई कबीलों दवारा भारत में की गई घुसपैठ का मुख्य कारण यही था कि मध्य एशिया तथा निकटवर्ती पश्मिोत्तर चीन की स्थिति उस समय उनके लिए अनुकुल नहीं थी। ई.पू. तीसरी शताब्दी में चीन की बड़ी दीवार के निर्माण के बाद, हिउंग-नू, वू-सून और यू-ची जैसी जनजातियों के लिए अपना स्थान छोड़कर दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। सबसे पहले अपना स्थान छोडने वाले यू-ची कबीले के लोग थे, उन्होंने शकों को विस्थापित कर दिया। तब शकों ने बैक्टिया और पार्थिया पर धावा बोल दिया और फिर बोलन दर्रे से होकर भारत में घुस आए। शक लोग पाँच शाखाओं में बँटे हुए थे और वे पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के भिन्न-भिन्न भागों में बस गए। उनकी एक शाखा अफगानिस्तान में बसी। दूसरी शाखा ने पंजाब में अपना डेरा जमाया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तीसरी शाखा मथुरा में आ बसी। चौथी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में तथा पाँचवीं शाखा मध्य भारत में संस्थापित हुई और उसने उज्जैन को अपनी राजधानी वनाया। शक जातियों ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लगभग ईसा की चौथी शताब्दी तक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर राज किया।

वैसे तो शकों ने देश के भिन्न-भिन्न भागों पर शासन किया, किंतु जिन्होंने मध्य तथा पश्चिमी भारत पर शासन किया, उन्होंने ही प्रमुखता प्राप्त की। पश्चिमी भारत के शासकों में सबसे अधिक प्रतापी राजा नहपान था. जिसका उल्लेख महाराष्ट में पाए गए विभिन्न शिलालेखों तथा सातवाहनों के अभिलेखों में पाया जाता है। मध्य भारतीय शाखा का सबसे अधिक प्रख्यात शासक रुद्रदामन (रुद्रदामा) था, जिसने 130 से 150 ई. तक राज किया। रुद्रदामन के जुनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है कि उसका शासन एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था, जिसमें गुजरात, सिंध, सीराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, मालवा और राजस्थान के भी कुछ हिस्से शामिल थे। उसने काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील के बाँध की मरम्मत करवाई, जो भारी वर्षा के कारण जगह-जगह से टूट गया था। इस बाँध का निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर ने करवाया था।

रुद्रदामन के शासन काल में उसकी राजधानी उज्जियनी संस्कृति तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। बहुत से विद्वानों की राय है कि शक संवत् शकों द्वारा चलाया गया था। सन् 390 ई. के आसपास जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसके अंतिम राजा को परास्त कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया, तब इस राजवंश का अंत हो गया।

# कुषाण

चीन के इतिहासकारों का कहना है कि यू-ची एक यायावर जनजाति थी जो चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर रहती थी। 165 ई.पू. में इसका एक पड़ोसी जनजाति हिउंग-नू से झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में यू-ची कबीले की हार हुई और उन्हें अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। वे पूर्व की ओर तो बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि चीन की दीवार बन चुकी थी और उसने उनका रास्ता रोक दिया था। इसलिए पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प था। पश्चिम की ओर बढ़ते समय यू-ची का वु-सुन नामक एक अन्य कबीले से झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने व्-सून को आसानी से हरा दिया। लगभग इसी समय, यू-ची दो समूहों में बँट गए। पहला समूह था- लघु यू-ची जो तिब्बत चला गया और दूसरा समूह था- महा यु-ची जो अंततः भारत में आ गया। वु-सुन के बाद यू-ची की जिन लोगों से मुठभेड़ हुई, वे शक थे, जो बैक्ट्रिया में बस गए थे, लेकिन शकों को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गए और यू-ची लोग शकों से खाली कराई गई जमीन पर बस गए। यहाँ आकर उन्होंने अपना यायावर जीवन छोड़ दिया, वे एक स्थान पर बस गए और खेती का धंधा करने लगे। उसके बाद, शायद इसी क्षेत्र में महा यू-ची पाँच शाखाओं में विभाजित हो गए।

चीनी स्रोतों के अनुसार पहला बड़ा यू-ची राजा कुजुल कैडफाइसिस था, जिसे कैडफाइसिस प्रथम भी कहा जाता है। उसने पाँचों समूहों को एक साथ संगठित किया और अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने अपने आपको 'महाराजा' कहा। उसे धर्मिथद और सचधर्मिथद (सच्चे धर्म में स्थिर) भी कहा जाता है, इन पदिवयों से यह प्रतीत होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था।

कैडफाइसिस प्रथम के बाद उसका पुत्र वेम कैडफाइसिस यानी कैडफाइसिस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। उसने कुषाण राज्य को पंजाब तक और शायद गंगा-यमुना के दोआब तक भी बढ़ा लिया। उसने सोने तथा ताँबे के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर उसका एक महान राजा तथा शिवभक्त के रूप में उल्लेख किया गया है। उसके कुछ सिक्कों पर नंदि (बैल) के साथ त्रिशूलधारी शिव का चित्र अंकित है।

कैडफाइसिस द्वितीय के बाद किनष्क ने राज-पाट संभाला। किनष्क कुषाण वंश का सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रतापी राजा था। किनष्क संभवतः 78 ई. में राजिसिंहासन पर बैठा था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि किनष्क ने ही शक संवत् की नींव डाली थी। अपने चरमोत्कर्ष के समय किनष्क का साम्राज्य पश्चिमोत्तर में खोतान से पूर्व में बनारस तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में सौराष्ट्र तथा मालवा तक फैला हुआ था। किनष्क के इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशावर थी। किनष्क के सिक्के लगभग इन सभी क्षेत्रों में पाए गए थे।

कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध परिषद् का आयोजन किया गया। कनिष्क की राजसभा पार्श्व, वसुिमत्र, अश्वघोष, चरक तथा नागार्जुन जैसे विद्वानों की उपस्थिति से सुशोभित थी। उसके शासन काल में तक्षशिला एवं मथुरा कला तथा संस्कृति के महान केंद्र बन गए।

कनिष्क ने 78 ई. से 101 ई. तक राज किया। उसके बाद वाशिष्क, हुविष्क, वासुदेव और कुछ अन्य उत्तराधिकारियों ने राजगद्दी सँभाली। इनमें से अंतिम नाम (वासुदेव) विशुद्ध रूप से भारतीय है। इससे यह प्रकट होता है कि कुषाणों का पूर्ण रूप से भारतीयकरण हो चुका था। यद्यपि यह नाम (वासुदेव) वैष्णव देवता के नाम पर रखा गया है, लेकिन राजा वासुदेव स्वयं वैष्णव नहीं शैव था। वाशिष्क के बाद





आकृति 15.4 कुषाणों के सिक्के



आकृति 15.5 कनिष्क की मूर्ति

कुपाण शक्ति का पतन प्रारंभ हो गया तथापि कुषाण शासक कुछ बड़े सम्राटों के अधीन अपने छोटे-छोटे

राज्यों पर चौथी शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे।

### अभ्यास

- 1. मौर्यों के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें।
- 2. सातवाहन कौन थे? उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें।
- भारतीय-यूनानी कौन थे, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं?
- 4. कुपाण कीन थे? उनके राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें।
- 5. निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) शक
  - (ii) कनिष्क
  - (iii) पार्थियाई
  - (iv) खारवेल

करने के लिए कार्य

 भिन्न-भिन्न राजवंशों के सिक्कों के चित्र इकट्ठे करें। रुपयों के रूप में उनके मूल्य का पता लगाने की कोशिश करें। हमूर्य मुख्य में मुख्य में मुख्य में कि हम से मुख्य के समान हमा में मुख्य का कार निर्देश का मान में मुख्य मुख्य मुख्य में मुख्य मुख्य में मुख्य मुख्य मुख्य में मुख्य मुख्य मुख्य में मुख्य म

. अप भारत प्रिकृत को चीनके प्रकारण में मामम शिया प्रमुख का मान और मका राजिय के रक्ष की बें . ज मानकृतक उत्तर , के महिल्ले सीवांतम वीवांत्य होते के बीवंतम से मान्त्र हैं कार भारत प्रतिक्षा क्षेत्रे प्रकार प्रकारण के संस्कृत का प्रतिकृति है। इ.स. व. प्रकार ११९६ देश में, कार पूर्व सकता के कायुक्त की की होता पर्वे की दार्थ प्रदेशिय भागत, दी प्रकार वर्ग में १९५ व् व.स. व.स. ११९६ देश में, कार पूर्व सकता के कायुक्त कर के मालक करता है। एकता असता है की व.स. १९५० व्यव स्थाप कर क ोजा, पूर्व देन एका के किने जा देन गोते. भारते देवकत व्यक्तियो कुद्रवान और उसनामा में, के इरणका में उस र्वेक्ट हे जेवार आहे हैं हव का के श्रीतांग् तीर मृत्योग का नहीं कालून रूपा है। हम्बर संस्ता, कर्ण पान स्वार स्वता, हर् ्यांचर्या. .ह. हाजाबार केटल पार्ट हार हिन्स था और तलालों इसे राज्य प्रश्लिय कर प्राप्तक अराजी में केटर कर कार के हार <sub>कार स</sub> ----वामानावात्र देखा एवं शेर भागात मेलांव प्र भारे । हैं तब पिछला के लोगा की दिल्ली के छिला भी अन्हें ने देश भारत मुख्या श्रोत है । यह पूर्व ह है जे अपन्तर पहिला तथा निश्व और पर पार्ट पर पूर्ण एका पार्च को जीनिक समय एक गर प्रमुख दिनार अपूर गर राहता है, को। भारत है जेल वार्ताने भएड तीन हमानोहरी मार्ची - पाहन राजनि महीर पार की है जीना तथा रोता का जेनर है . . . भी जान भ कर्नु त्या भार नेपाय घटका । हुई, सामुझे पुरा हुआ। स्वांकि इंग्रूप हुई से पूर्व प्रभन हुई ता अस्त्रा प्रधान्य घटे दुई र दिने लोगी स्वांच्या सुराबार के उत्तेत बहु निकास मा के कराज ज्यानम इनकी करणनी तेल, में व्यूल कुम क्यान प्रज्यात के परेष पाल प्राप्त हैं गांध (जात में अनुसार प्रज्ञ न नेल सर्ह भिक्त के देखें को यह कही के प्राप्त क्योंनी हैया ए का का नावे था करीन भीत में देव का रूप होना माहिला है है। म में कहा। बेदल क्षेत्र में बनके कर कीर पूर्वका की प्रतिक विकार कार्रित कीम की पर ते में प्रीपाल कर राहित्य कर क उपन अपने कुनवार के इर्जन का जन्मतान के लिया और तर बीज जीवन में जीवन करने करने

्डिया। (३) है कि राम्य उसने कही पर लेक्ष्म कर्म नहीं जिहान का नहीं विकार तर पासे के हर्र तक पहिल्लाक है। हर रुप्पालक नक्ता और सकतक्ष्म पर तथा कराह और रहन की इच्छी उहा तियों रुप्पाल

्यांत केहन, पात से क्रुकीरन प्रोत्त कंपनी सकति न की और १४ तन विषय्न करा वा पर कर ने पूर्व तथा है के या नामर जात है। को विस्तिव्यंति केंद्रिय को शामन्त्रपुर, को मान्य जातीन मेरे को ते हैं है अपने ने के प्रोत्त है । सामन्त्रपत्र में मेंब क्रीके सामन पर भागता जार मान्यक पत्रन की विश्वास

त्वार में अक्षण एवं स्थापत जिनमुम्ब करायात सम्माग का विकास भेष भागी का उत्तरी की है उत्तर कर के व क किसात का कारत पता क्या का में भी पीतृता भागी की सुन, कामा मामिका और उत्तर का किसात के जीवर का बात

त्या कुम के अनु का कार किए साथ उन का दान के पर कांच के प्रकार अन्त है कि कुने उन हता. जानेन प्रकार में प्रकार का शावामी की पता जाता था।

कार्य के का कार्य के अनुकार के का कार्य का कार्य का कार्य के का कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के क

त कर के प्रकारित होंगे प्रेरात दूरवा भीटाकर के जीताकहुए चेका में तेषिया गामें तो गाम पर देनका वर्तकूर है में लिख केता हुए इस श्रीलका दा उक्क नाही प्रीष्टन शामिक्स में कहा प्राथापत से एक १४८० मेरत है, स्पूर्ण कर्क पात परिवर्ध कर देवलेंडर की नुश्मिद्धा पीत्रकृत और की कहा का कार्य के कि एक कर जाता है है। है अर मारकार्य पर्व व्यूक्त सुरकुतार अर्थ में श्रीकारण चीत् कर बोल में हास्प्रकार के कर स्थाप कर के

की प्रत्यक्षित करून मुख्यमंत्रित हम दीव की आनेवा मध्या कर ५० एवं हिस्सी वे जित्तीने विद्यासी १५५६ (१००६) ४ स्टेस्ट प्राप्ति कर्यों की सारित भारत विकरीन्स की और और प्राप्त किंदू स्थापकी का सर्वेद्र प्राप्त भारत भारतक

रिल्या य मुन्दरक रेस्पितर साहर बाह पान, स्कृत्युत रेस्ट्या याचे एस संयक्ष का कह होयर का राज्यीवांत के उत्तर प्रातित व

में दिश्ती करा को है। जा आवास कराई देवने और नामण भारी है भीन समस्य जात के महिला भीति है। महिला है। महिला

प्रभाव के किया के किया है। जिस्से के किया के प्रमाण के किया किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया क

इस क्षेत्र के लोगों और राज्यों के बार में हमें जो प्राचीनतम उल्लंख मिल हैं, वे तीन रूपों में सुरक्षित हैं— अशोक के शिलालेखों, संगम साहित्य और मेगस्थनीज के विवरणों में। अशोक के दूसरे और तेरहवे शिलालेख में चोल पहिंग, सत्यपुत्र,

22

mines than .

Sea Bear.

IR S

हमने पहले एक अध्याय में देखा है कि दक्षिण भारत, मुख्यतः तमिलनाडु और केरल के वर्तमान राज्यों में ई.पू. प्रथम सहस्राब्दी में महापाषाणयुगीन लोग बसते थे,। इस अध्याय में हम महापाषाण युग से लगभग सन् 300 ई. तक की अवधि के दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे।

# दक्षिण भारत का महापाषाण युग

महापाषाणयुगीन संस्कृति मुख्यतः अपनी शवाधान प्रथा के लिए जानी जाती है। उन शवाधानों को महापाषाण (मेगालिथ) का नाम दिया गया है, तब भी जबिक बड़े पत्थरों का इनसे कोई संबंध नहीं है। इन शवाधानों की निशानी है, बहुत बड़ी संख्या में लोहे के औजार और काले-तथा-लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाण युग का सहसा ही लौह युग में परिवर्तन हो गया और इनके बीच कोई उल्लेखनीय ताम्र-पाषाणिक अथवा कांस्ययुगीन चरण आया ही नहीं। महापाषाणयुगीन शवाधानों की मुख्य किस्में ये हैं:

- (i) गर्तचक (पिट सर्कल) समाधियाँ : शव की पहले मांस रहित बना दिया जाता था और तब उसे दफन किया जाता था। कब्र की वस्तुओं में वर्तन और लोहे की कला-वस्तुएँ शामिल होती थीं तथा गुड़्ढे के चारों और पत्थरों का एक चक्र बनीया जाता था।
- (ii) ताबूत (सिस्ट): इन समाधियों के अनेक प्रकार हैं। ताबूत ग्रेनाइट की शिलाओं से बनाए जाते थे, जिन पर झरोखे वाली अथ्वा उनके बिना एक या एक से अध्यिक आच्छादन-शिलाएँ (कैपस्टोन) होती थीं।





ताबूतों को पूरी तरह से, अथवा आधा दफनाया जाता था अथवा मात्र चट्टानों पर रख दिया जाता था। इनमें एक अथवा एक से अधिक शव हो सकते थे। ताबूतों के चारों ओर पत्थरों के एक अथवा एक से अधिक चक्र होते थे।

- (iii) लेटराइट कक्ष (चैंबर): मालाबार में ग्रेनाइट शिलाओं के स्थान पर, लेटराइट में खुदे समाधियों के कक्ष मिले हैं।
- (iv) पंक्तिबद्ध दीर्घाश्म स्तंभ (मेनहिर)ः गुलबर्गा जिले में और हैदराबाद के दक्षिण में बहुत बड़ी संख्या में वर्गाकार अथवा विकर्ण के रूप में लगाए गए खड़े पत्थर (मेनहिर) पाए गए हैं, जिनकी ऊँचाई 2 से 6 मीटर तक है, लेकिन कश्मीर में मेनहिर अर्ध-गोलाकार रूप में लगाए गए हैं।
- (v) सैक्रोफेंगस : मिट्टी (टेराकोटा) के बने इन पायेदार कलशों के ऊपर कई बार पशुओं के सिर लगे मिले हैं, लेकिन ये कलश आम रिवाज में नहीं थे।
- (vi) अस्थि-कलश: मांस हटाई गई अस्थियों को कलशों में दफन करने की प्रथा गत नवपाषाण युग से प्राप्त विरासत प्रतीत होती है। इन पर आच्छादन शिलाएँ लगाई हुई मिली हैं अथवा इनके चारों ओर पत्थरों के चक्र बने हुए हैं। इन अस्थि-कलशों की संख्या पूर्वी तट पर अधिक पाई गई है।

निस्संदेह महापाषाण युग में निर्मित वस्तुएँ अनेक रूपों की हैं, लेकिन आमतौर पर ये काले-और-लाल रंग के बर्तनों और विशिष्ट प्रकार के लोहे के औजारों के रूप में पाई गई हैं। भारत के संपूर्ण प्रायद्वीपीय

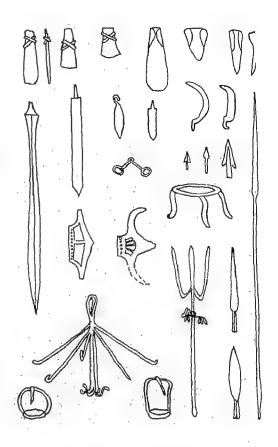

आकृति 16.2 महापाषाणयुगीन औजार

भाग में इनमें एक आश्चर्यजनक एकरूपता पाई जाती है। मिट्टी के बर्तनों में शंकु आकार वाले अथवा लूप वाले ढक्कन, नौतली गुलदस्ते, साधार कटोरे, टोंटीदार तश्तरियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं। लोहे के उपकरणों में मुख्य किस्में ये हैं: आड़ी पट्टी वाली कुल्हाड़ियाँ, दराँती, तिपाइयाँ, त्रिशूल, बल्लमों के सिरे, तलवारें, दीपों की खूँटियाँ, बाणों के सिरे और दीप। घोड़े के साज़ के हिस्से और घंटियाँ भी आमतौर पर पाई जाती हैं। कभी-कभी, महापाषाण



युग के अवशेषों के साथ इंद्रगोप (कार्नेलियन) के रेखित मनके, स्वर्ण आभूषण और ताँबे तथा पत्थर की विविध प्रकार की वस्तुएँ भी पाई जाती हैं।

हमारी वर्तमान जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इन महापाषाणीय स्मारकों से भले ही उनका बाहरी आकार तथा अंतर्वस्तु कुछ भी हो, न केवल लौह युग के प्रारंभ होने के समय का अर्थात भारत के इतिहास के उस काल का पता चलता है जब लोहे के औजारों और शस्त्रों का इस्तेमाल आमतौर पर होने लगा था. बल्कि इनसे उस समय का भी पता चलता है जब से काल-निर्धारित साहित्य उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक तरह से इन महापाषाणों के साथ हमारा प्रागैतिहासिक युग समाप्त हो जाता है और ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है। यद्यपि यह बात काफी हद तक सही है, किंतू अभी भी हमें इस बात की बहुत कम जानकारी है कि महापाषाण यूग के लोग कैसे रहते थे, क्योंकि ऐसे किसी स्थल की खुदाई नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से इन महापाषाणों के निर्माताओं की जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। संस्कृत अथवा प्राकृत साहित्य में इन स्मारकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता. हालांकि प्राचीन तमिल साहित्य में शवाधान की इन प्रथाओं का कुछ वर्णन अवश्य मिलता है।

# प्रारंभिक इतिहास

इस क्षेत्र के लोगों और राज्यों के बारें में हमें जो सबसे प्राचीन विवरण उपलब्ध होते हैं, वे तीन रूपों में अर्थात् अशोक के शिलालेखों, संगम साहित्य और मेगस्थनीज़ के वृत्तांतों में सुरक्षित हैं। अशोक के दूसरे तथा तेरहवें शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और तांबपण्णी के दक्षिणी राज्यों का उल्लेख किया गया है। ये सभी राज्य अशोक के साम्राज्य के बाहर स्थित थे, लेकिन इन पड़ोमी राज्यों के प्रति अशोक की परोपकार की भावना का पता इस तथ्य से लगता है कि उसने इन राज्यों के पशुओं और मनुष्यों के लिए औषधियों और खाद्य पदार्थों आदि की व्यवस्था की थी। मेगस्थनीज़ ने भी इन राज्यों का जिक्र किया है। खारवेल के हाथीगुंफा शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि उसने तमिल राज्यों के एक परिसंघ को पराजित किया था।

दक्षिणी राज्यों का पहला विस्तृत वर्णन संगम साहित्य में मिलता है, जिसकी रचना ई. सन् की पहली चार शताब्दियों में हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि तमिल दक्षिण भारत की बोलचाल और साहित्य की सबसे प्राचीन भाषा है और इस भाषा का सबसे पहला साहित्य संगम साहित्य है। यह साहित्य भाव गीतों, गीति-काव्यों और ग्राम्य-गीतों का संग्रह है, जिनकी रचना तीन उत्तरवर्ती साहित्यक सभाओं में, जिन्हें संगम कहा जाता था, प्रस्तुत किए जाने के लिए विभिन्न कवियों और विद्वानों द्वारा की गई थी। इन संगमों की स्थापना पांड्य राजाओं द्वारा की गई थी। संगम साहित्य में ई.पू. तीसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी ई. तक की अवधि में दक्षिण भारत के समाज और जनजीवन के बारे में लोक-स्मृतियाँ सुरक्षित हैं।

अशोक के शिलालेखों, मेगस्थनीज़ के वृत्तांतों, संस्कृत तथा संगम साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणी और उत्तरी भारत के बीच काफी बड़ी मात्रा में सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता था। नियमित स्थायी जीवन, मजबूत स्थिर समुदायों और सशक्त अर्थव्यवस्था के विकास के परिणामस्वरूप चोल, चेर और पांड्य राज्यों का उदय हुआ। संगम साहित्य की मान्यता है कि चेर, चोल और पांड्य राजवंश आदिकाल से चले आ रहे हैं।

# चोल वंश

चोल शासकों का आधिपत्य कावेरी नदी के थाले (डेल्टा) और उसके आस-पास के क्षेत्र पर था। काँची का क्षेत्र भी इस राज्य का भाग था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इसे चोलमंडलम् भी कहा जाता था। यह पांड्य राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थित था। शुरू में इसकी राजधानी तिरुचिरापल्ली में उरैयूर में स्थित थी, लेकिन बाद में इसे पुहार में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे कावेरीपट्टनम् के नाम से पुकारा जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ई.पू. दूसरी शताब्दी के मध्य में एलारा नाम के चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक इस पर शासन किया।

चोल वंश के प्रारंभिक राजाओं में करिकाल सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा था। उसकी दो महान उपलब्धियाँ ये थीं : उसने चेर और पांड्य राजाओं की संयुक्त सेनाओं को करारी मात दी और श्रीलंका पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि करिकाल ने चेर और पांड्य राज्यों के नेतृत्व के अधीन लगभग एक दर्जन शासकों के परिसंघ को तंजीर के निकट वेन्नी में हुए एक भीषण युद्ध में पराजित किया और समूचे तिमल क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। करिकाल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी और उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। उसे इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने कावेरी नदी के किनारों पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाकर सिंचाई की बड़ी-बड़ी नहरों का निर्माण किया। उसने कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित सुप्रसिद्ध पत्तन पुहार को सुरक्षित बनाया। ये दोनों महान निर्माण-कार्य मुख्यतः श्रीलंका से युद्ध बंदियों के रूप में लाए गए

12,000 मजदूरों द्वारा किए गए। इस सब के फलस्वरूप, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, कलाओं और शिल्पों, आदि का विकास हुआ। करिकाल साहित्य और शिद्या का महान संरक्षक था। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए।

करिकाल के देहांत के बाद, चोल राज्य में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। उसके उत्तराधिकारी बड़े कमजोर थे और राजपरिवार के सदस्य सत्ता और पद-प्राप्ति के लिए परस्पर लड़ते-झगड़ते रहते थे। करिकाल के बाद दूसरा एकमेव राजा, जिसे महान शासक के रूप में जाना जाता है, इल्लनजेतसेन्नि था, जिसने चेर शासकों के दो दुर्गों पर कब्जा किया, किंतु तथ्य यह है कि करिकाल के बाद चोल साम्राज्य का पतन हो गया और चेर तथा पांड्य शासकों ने चोल राज्य को नुकसान पहुँचाकर अपने राज्यक्षेत्रों का विस्तार किया। पल्लवों से पराजित होने के पश्चात्, चौथी से नौवीं शताब्दी ई. तक की अवधि में चोल राजवंश का हास होता गया और वह एक छोटा-सा राजपरिवार बनकर रह गया।

# पांड्य वंश

'पांड्य राज्य का मोटे रूप से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै के आधुनिक जिलों के क्षेत्र पर आधिपत्य था। इस राज्य की राजधानी मदुरै में थी। संगम साहित्य से कुछ छिटपुट सूचना और कुछ राजाओं के नामों की जानकारी मिलती है। नेदुनजेलियन का उल्लेख एक महान पांड्य राजा के रूप में किया गया है। चेर, चोल और पाँच अन्य छोटे राज्य उसके विरुद्ध इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने मदुरै में उसके विरुद्ध धावा बोल दिया था, लेकिन उसने उनकी संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। इस महान विजय का चिरकाल तक स्मरण किया जाता

\*\*\*\*\*\*\*\*\*





आकृति 16.3 संगम युग

रहा और दसवीं शताब्दी ई. के एक शिलालेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। यह भी कहा जाता है कि उसने अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने 210 ई. के आस-पास शासन किया था।

पांड्यों के राज में राजधानी मदुरै और पत्तन-नगर कोरकै व्यापार और वाणिज्य के बड़े केंद्र थे। पांड्यों का राज्य बहुत धनसंपन्न और समृद्ध था। व्यापारी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करके बहुत लाभ कमाते थे। पांड्य वंश के राजाओं ने रोमन सम्राट आगस्टस और ट्रोजन के दरबार में भी अपने राजदूत भेजें थे।

# चेर वंश

चेरों को केरलपुत्र भी कहा जाता है। इनका राज्य पांड्यों के राज्य के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। इस राज्य के क्षेत्र में समुद्र और कोंकण पर्वतमाला के बीच की भूमि की संकरी पट्टी शामिल थी। पांड्य और चोल राजाओं की तरह, चेर शासकों का भी दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ऊँचा स्थान है। चेर शासक नेदनजीरल आदन ने कदंब राजाओं पर विजय प्राप्त की, जिनकी राजधानी वनवासी (गोवा के निकट) में थी। उसने चोल वंश के राजा करिकाल के पिता के साथ भी युद्ध किया। इस युद्ध में दोनों राजा मारे गए। यह भी कहा जाता है कि उसने यवनों को भी पराजित किया। संभवतः यह उल्लेख यूनान (ग्रीस) और रोम के उन लोगों के बारे में है जो बहुत बड़ी संख्या में व्यापारियों के रूप में आए थे और जिन्होंने दक्षिण भारत में बड़ी-बड़ी बस्तियाँ बसा ली थीं। चेर परंपरा के अनुसार चेर राजवंश का सबसे महान शासक सेनगुट्ट्वन था। कहा जाता है कि उसने चोल और पांड्य राजवंश के राजाओं को अपने अधीन किया था।

यह जानना रुचिकर होगा कि इन तीनों राजवंशों का दावा है कि उनके शासकों ने उत्तर में हिमालय तक विजय-यात्राएँ की थीं। चेर राजा नेदुनजीरल आदन को इमयवरंबन कहा जाता है, अर्थात् "वह शासक, जिसके राज्य की सीमा हिमालय पर्वत तक थी।" लेकिन यह स्पष्टतः एक अतिशयोक्ति थी। ईसा की तीसरी शताब्दी की समाप्ति तक, चेर राज्य की शक्ति का हास हो गया और इसके बाद हम आठवीं शताब्दी में पुनः उनके बारे में सुनते हैं।

लेकिन दक्षिण भारत के इन तीन प्रारंभिक राज्यों के बारे में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे निरंतर एक-दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और जो राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाता था, उसके विरुद्ध नए गठजोड़ बनाते रहते थे और ऐसा करते समय पिछली मित्रता और गठजोड़ों की परवाह नहीं करते थे। श्रीलंका के साथ भी उनका युद्ध लगातार होता रहता था।

#### अभ्यास

- दक्षिण भारत में महापाषाणयुगीन संस्कृति की चर्चा करें।
- 2. महापाषाणयूगीन लोगों की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें।
- 3. चेर, पांड्य और चोल राजवंश के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें।



- महापाषाणीय शवाधानों और औजारों के चित्र एकत्र करें और उन्हें कक्षा में दिखाएँ।
- भारत का मानचित्र बनाएँ और उसमें चोल, पांड्य और चेर राज्यों की अवस्थिति दिखाएँ।

4.4 A server of the first of the content of the

when the effects the two particular to have an experience of the control of the c

The energy decay of the energy for a set of a set of x , and x , there exists a set of x , and x , and y , and y

indigated on the profession of discourse of a constraint with a second of the constraint of the constr

त्रामान्त्रीय हुत्यान्त्राम् अस्य प्रदेश स्थापना । स्थापना स्थापना हिन्दा स्थापना । स्थापना स्थापना स्थापना स् इत्युक्त स्थापना स्थापन

୍ତି ଓ ଅନୁକ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି । ଅନୁକ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି । ଅଧିକ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି । ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି । ଅଧିକ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ କ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି । ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି । ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥ କର୍ଷ ଜିଲ୍ଲ ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ କରିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଶ ଅନ୍ତର

ति पुरार विभाग सम्बन्धित । त्याप्त स्वीत्या अति का स्वास्त का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का विभाग का स्व ति स्वास का स्वीतिक स्वास के स्वास के सम्बन्धित स्वास के स्वास के स्वास के सम्बन्धित स्वास के स्वास के स्वास क

अध्याय तम् १ ति वर्षा भागव नाव वर्षा वर्षा कार्य क अध्याय तम् १ ति वर्षा कार्य वर्षा कार्य वर्षा कार्य का

# शुंग और सातवाहन शासन काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति

मौर्य वंश के पतंत्र और गुप्त वंश के उत्थान के बीच की पाँच शताब्दियों में बहुत राजनीतिक उथल-पुथल हुई और अस्थिरता की स्थिति बनी रही, लेकिन इसी काल में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य आदि क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई।

 मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश के उत्थान के बीच जो पाँच शताब्दियाँ बीतीं, उनमें बहुत राजनीतिक उथल-पुथल हुई और अस्थिरता की स्थिति बनी रही, लेकिन इसी अवधि में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य आदि क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। विज्ञान और कलाओं के क्षेत्र में कई नए मार्ग खुले, जिनसे भावी विकास को आधार मिला। इसके अतिरिक्त, इस काल में विदेशों के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध थे। भारत को इन विदेशी संपर्कों से लाभ ही हुआ।

# भाषा और साहित्य

भाषा और साहित्य के क्षेत्र में, इस अवधि में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में बहुविध साहित्यिक गतिविधियों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाओं और साहित्य ने उन्नित की। उत्तर में संस्कृत भाषा और साहित्य और प्राकृत के विभिन्न रूपों की, जिसका अपना एक अलग साहित्य है, प्रगति हुई।

इस अविध की सबसे अधिक उल्लेखनीय रचनाएँ रामायण और महाभारत दो महान महाकाव्य हैं। कुछ धर्मशास्त्रों की रचना भी इसी काल में हुई थी।

स्मृतियों ने पिछले दो हजार वर्षों में हिंदुओं के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन स्मृतियों में धार्मिक कर्तव्य, व्यवहार, विधि (कानून) और सामाजिक रीति-रिवाज निर्धारित किए गए हैं। सामान्य रूप से स्मृतियों को धर्मसूत्रों का ही विस्तारित और तत्कालीन संस्करण माना जा सकता है। इन धर्मसूत्रों की रचना छठी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई.पू. तक की अविध में हुई थी। स्मृतियों की रचना इसके लगभग तत्काल पश्चात् शुरू हुई और

लगभग आठ सौ वर्षों तक अथवा इससे भी अधिक समय तक चलती रही।

मानव धर्मशास्त्र अथवा मनुस्मृति न केवल इस कोटि की प्राचीनतम रचना है, बल्कि सबसे अधिक सुपरिचित कृति भी है, जिसका समूचे भारत भर में आज भी वर्चस्व बना हुआ है। इसकी रचना ई.पू. प्रथम शताब्दी के आस-पास हुई थी। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण स्मृतियाँ हैं नारदस्मृति, विष्णुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, बृहस्पतिस्मृति और कात्यायनस्मृति। ये तत्कालीन समाज के कानूनों और सामाजिक रीति-रिवाजों के बारे में जानने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। ये स्मृतियाँ दैवी मूल की रचनाएँ घोषित की गई थीं।

व्याकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक असाधारण कृति, महाभाष्य की रचना पतंजित द्वारा दूसरी शताब्दी ई.पू. में की गई थी। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है। पतंजित के बाद संस्कृत व्याकरण की शिक्षा का केंद्र दक्कन में चला गया, जहाँ प्रथम शताब्दी ई. में कातंत्र शाखा का विकास-विस्तार हुआ। सर्ववर्मन ने कातंत्र व्याकरण की रचना की। सर्ववर्मन सातवाहन राजा हाल के राजदरबार का एक सुप्रतिष्ठित विद्वान था। यह कृति बड़ी संक्षिप्त और छोटी थी और इससे लगभग छः महीनों के अंदर संस्कृत सीखने में सहायता मिलती थी। हाल ने प्राकृत में एक महान काव्य गाथासप्तशती की रचना की।

इस काल की एक महान साहित्यिक विभूति अश्वघोष था। वह न केवल एक नाट्य लेखक और किव था, बिल्क एक महान बौद्ध दार्शनिक भी था। उसने सौंदरानंद, बुद्धचरित, वज्रसूची और अन्य अनेक ग्रंथों की रचना की। बुद्धचरित गौतम बुद्ध की संपूर्ण जीवनी है, जो महाकाव्य के रूप में

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



तिखी गई है। इस पुस्तक का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के तुरफान नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। भासकृत स्वप्नवासवदत्ता इस काल का एक अन्य संस्कृत नाटक है।

नृत्य और नाट्य कला को पाणिनि के समय तक संहिताबद्ध किया जा चुका था, जिसका उल्लेख कौटिल्य और पतंजिल द्वारा किया गया था। कला के इन सभी आदि रूपों से नाट्यशास्त्र के विकास में योगदान मिला, जिसकी रचना भरत द्वारा की गई थी।

इस काल की पालि भाषा की एक महत्त्वपूर्ण कृति मिलंदपन्हों है। इस पुस्तक में बौद्ध मत के सिद्धांता की व्याख्या मिलिंद (जिसकी पहचान आम तौर पर भारतीय-यूनानी राजा मिनेंडर के रूप में की जाती है) और उसके गुरु महान बौद्ध दार्शनिक, नागसेन के बीच हुए वार्तालाप के रूप में की गई है।

#### संगम साहित्य

तिमल दक्षिण भारत की बोलचाल और साहित्य की भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। इसके साहित्य के सबसे पहले के ज्ञात दौर को तीन संगमों अर्थात् विद्वज्जनों की अकादिमयों अथवा सिमितियों से जोड़ा जाता है। ये संगम पांड्य राजाओं के राज्यकाल में फले-फूले थे। प्रत्येक संगम में सुप्रतिष्ठित किय और मेधावी विद्वान शामिल थे, जो उन्हें प्रस्तुत की गई रचनाओं में से सर्वोत्तम रचनाओं का चुनाव करते थे और उन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते थे।

यह विश्वास किया जाता है कि इन सभाओं द्वारा तैयार साहित्य का संकलन 300 और 600 ई. के बीच की अवधि में किया गया था। इस समूची साहित्य निधि में *एत्तुथोकै* (आठ संकलन) संग्रह सबसे प्राचीन समझा जाता है, जिसकी रचना तीसरी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई. तक की अविध में हुई थी और शेष अधिकांश साहित्य का संकलन बाद में किया गया था।

तिरुवल्लुवर रचित तिरुवकुरल अथवा कुरल नामक ग्रंथ लघु उपदेशात्मक कविताओं में सर्वोत्तम माना जाता है और इसकी शिक्षाओं को तिमलों के लिए शाश्वत प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत समझा जाता है। शिलप्पदिकारम् और मिणमेखलैं तिमल भाषा के दो महाकाव्य हैं, जिनका तिमल साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान है और ये दक्षिण भारत के इतिहास को समझने के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

#### सामाजिक स्थिति

इस काल में वर्णाश्रम व्यवस्था से समाज का नियमन होता था। समाज चार वर्णों में बँटा था, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के कर्तव्यों, उनकी स्थिति और उनके व्यवसायों का वर्णन धर्मशास्त्रों में किया गया है। वर्ण-व्यवस्था में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटना है, मिश्रित (संकर) जातियों की संख्या में वृद्धि। मनुस्मृति के अनुसार विभिन्न मिश्रित (संकर) वर्णों की उत्पत्ति का कारण विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होना है। इन्हें अनुलोम अर्थात् उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के बीच विवाह, अथवा प्रतिलोम अर्थात् निचले वर्ण के पुरुष और ऊँचे वर्ण की नारी के बीच विवाह कहा जाता है। अनुलोम से जन्मे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रतिलोग से जन्मे व्यक्ति से ऊँची होती थी और वे अपने पिता के व्यवसाय का पालन करते थे। बौद्ध ग्रंथों और अन्य साक्ष्यों से इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि तथाकथित संकर जातियों

की उत्पत्ति वास्तव में भिन्न-भिन्न कलाओं, शिल्पों और व्यवसायों वाले व्यक्तियों के संघों/श्रेणियों (गिल्डों) जैसे संगठनों से हुई थी। यह सामान्य सिद्धांत है कि अंतरजातीय विवाहों के कारण संकर जातियों का जन्म हुआ, सतही और सुविधाजनक प्रतीत होता है। बौद्ध ग्रंथों से भी यह प्रकट होता है कि उन दिनों जातियाँ कठोरतापूर्वक या अनन्य रूप से व्यवसायों . के साथ नहीं जुड़ी हुई थीं। उनमें बताया गया है कि कोई क्षत्रिय यथास्थिति कुम्हार, टोकरी बनाने वाले शिल्पी, चिक बनाने वाले कारीगर, माली और रसोइए का काम करता था; एक सेट्ठि (वैश्य) के वारे में उल्लेख है, जो दर्जी और कुम्हार का काम करता था और इन दोनों कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती थी। हमने पढ़ा है कि शाक्य और कीलिय शाखा के क्षत्रिय अपने खेतों में हल चलाते थे। वासेत्थ सृत्त में ब्राह्मणों दुवारा कृषकों, दस्तकारों, संदेशवाहकों, यज्ञकर्ताओं और भूमिपतियों के रूप में काम किए जाने का उल्लेख है। शिलाखंड़ों में ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न व्यवसायों; जैसे – चिकित्सकों, ओझाओं, स्थपतियों, कथावाचकों, पशुपालकों, कषकों और इसी प्रकार के अन्य काम किए जाने का उल्लेख है। जातकों में ब्राह्मणों द्वारा खेती, पशुपालन, व्यापार, शिकार, बर्व्हिगिरी, बुनकरी, यात्री-समूहों की रक्षा, बाण चलाना, वाहन चलाना और यहाँ तक कि साँपों को पकड़ना-पालना जैसे व्यवसाय किए जाने का उल्लेख है। जातकों में एक ब्राह्मण कृषक का उल्लेख एक परम पावन व्यक्ति और यहाँ तक कि बोधिसत्व के रूप में भी किया गया है।

इस काल की एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना थी भारतीय-यूनानियों, शकों, यवनों, कुषाणों, पार्थियनों जैसे विदेशियों का क्रमिक रूप से भारतीय समाज में घुल-मिल जाना। ये विदेशी भारत में विजेताओं के स्तप में आए, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति को इतने पूर्ण रूप में अपना लिया कि उनकी अलग पहचान अथवा समाज के रूप में उनके अलग अस्तित्व का कोई चिह्न शेष नहीं रहा। आश्रमः जिस प्रकार समाज चार वर्णों में विभाजित था, वैसे ही व्यक्तियों के जीवन को चार चरणों या अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। यहाँ पर यह बता दिया जाए कि जीवन का इस प्रकार चार भागों में विभाजन वैदिक काल से चला आ रहा है और धर्मसूत्रों में हमें इसका काफी विशद विवेचन मिलता है। व्यक्ति के जीवन की ये चार अवस्थाएँ या आश्रम हैं:

- (ii) ब्रह्मचर्य: इस आश्रम में यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्, व्यक्ति अपने गुरु के घर में विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था।
- (ii) गृहस्थ : वेदों अथवा उनके किसी अंग में पारंगत होने के बाद व्यक्ति अपने माता-पिता के घर लौटता था, विवाह करता था और गृहस्थ बनता था। एक गृहस्थ के बहुविध कर्तव्य बताए गए हैं, जो मोटे तौर पर इस प्रकार हैं (1) यज्ञ, (2) अध्ययन, (3) दान, और गृहस्थ को अपने आपको तीन प्रकार के ऋणों से उऋण अथवा मुक्त करना होता था : देव-ऋण को यज्ञ द्वारा, पितृ-ऋण को संतानोत्पत्ति द्वारा और ऋषि-ऋण को स्वाध्याय और धार्मिक जीवन द्वारा उतारा जाता था।
- (iii) वानप्रस्थ : जब व्यंक्ति अपनी आयु के मध्य में पहुँच जाता था और पोत-पोतियों को देख लेता था तो वह तपस्वी बनने के लिए वन में जाने के लिए गृह-त्याग कर देतां था।



तपस्वी बनने के लिए यह आवश्यक था कि उमके पास अपने स्वामित्वाधीन कोई वस्तु न हो, वह वर्षाकाल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, केवल भिक्षा माँगने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव में जाए, केवल अधोवस्त्र धारण करे अथवा तन ढकने के लिए सम्यक् रूप से धुले हुए पुराने कपड़े पहने, किसी गाँव में दूसरी रात न ठहरे और भोजन के प्रयोजन से बीजों को नष्ट न करे (जैसे मुसली से धान कूटकर), लेकिन भिक्षा के रूप में प्राप्त पके भोजन पर निर्भर रहे।

(iv) संन्यास : संन्यास आश्रम में व्यक्ति ध्यान और तपश्चर्या द्वारा अपने आप को भौतिक सुखों से दूर रखता था, वानप्रस्थाश्रम में रहने के लिए बनाई गई अपनी कुटिया का त्याग करके आश्रयहीन घुमक्कड़ बन जाता था और इस प्रकार पार्थिव बंधनों को तोड़ देता था। यह चौथा आश्रम वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति सच और झूठ, सुख और दुख, वेदों और इस संसार का त्याग कर देता है और इसके पश्चात् केवल आत्मा की खोज में लीन हो जाता है।

चार आश्रमों की यह व्यवस्था व्यक्तियों को जीवन में ऐसे व्यवसाय चुनने के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी, जो उनकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक प्रवृत्तियों अथवा रुचियों के सर्वाधिक अनुकूल हों। यह पूर्णतः आवश्यक नहीं था कि कोई व्यक्ति एक के बाद एक इन चारों आश्रमों का कड़ाई से पालन करे। इस विकल्प का चुनाव करना प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया गया था। परिवार में माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियाँ और

दोहते-दोहतियाँ, चाचा-ताऊ और उनकी संतानें, नौकर-चाकर आदि शामिल होते थे।

# पारिवारिक जीवन

समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का चलन था। व्यक्ति के स्थान पर परिवार को सामाजिक व्यवस्था की इकाई समझा जाता था। माता-पिता और बड़े-बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना, बच्चों का सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था। एक ही जाति के सदस्यों के बीच विवाह को भी प्राथमिकता दी जाती थी, हालांकि भिन्न-भिन्न जातियों के बीच अंतर्विवाह का चलन था। एक ही गोत्र और प्रवर में विवाह करना प्रतिबंधित था। *धर्मशास्त्रों* में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ये हैं- ब्रह्म, दैव, आर्थ, प्राजापत्यं, असुर, गंधर्वं, राक्षसं और पैशाच। इनमें से अंतिम प्रकार के विवाह की सभी धर्मशास्त्रों में निंदा की गई है। नारियों को न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी. बल्कि समाज और परिवार में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। दो श्रेणियों की छात्राओं का उल्लेख मिलता है- ब्रह्मवादी अथवा पवित्र ग्रंथों का आयुपर्यंत अध्ययन करने वाली महिलाएँ और सदुयोदवाह, जो अपना विवाह होने तक विद्यार्जन करती थीं। उन्हें संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी ललित कलाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त होता था। मेगस्थनीज और कौटिल्य के वर्णनों से यह प्रकट होता है कि उनमें से कुछ सैनिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। आदर्श विवाह वे होते थे. जिनमें कन्याओं के पिता और अभिभावक वर का चुनाव उसकी योग्यताओं के आधार पर करते थे। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कई बार वे कला और विज्ञान की विभिन्न



शाखाओं और प्रशासन के क्षेत्र में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँच जाती थीं, जैसा कि उस काल के साहित्य से प्रकट होता है। यहाँ तक कि उस समय की वेश्याओं को जो सामाजिक स्थिति प्राप्त थी. वैसी स्थिति उन्हें संसार में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं थी। उस काल के कई नाटकों की कथावस्तु वेश्याओं के इर्द-गिर्द बुनी हुई है। हमें सती प्रथा के बारे में भी उल्लेख मिलते हैं। परिवार की संपत्ति में सभी पूत्रों का समान भाग था। दुर्भाग्यवश बहुत-से धर्मशास्त्र महिलाओं के उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन *याज्ञवल्क्य* ने उत्तराधिकार के मामले में वरीयता सूची निर्धारित की है, जिसमें पुत्रों के तत्काल बाद पत्नी और पुत्रियों का स्थान है। यदि कोई भी पुत्र जीवित न हो तो पत्नी के उत्तराधिकार के अधिकार को अधिकतर प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकार किया गया है। तथापि स्त्री को रत्नाभूषणों, वस्त्रों आदि के रूप में कुछ निजी संपत्ति (स्त्री-धन) रखने की भी अनुमति थी। अर्थशास्त्र स्त्री को चाँदी के 2000 पणों तक धन अपने कब्जे में रखने की अनुमति देता है और इससे अधिक राशि उसके पति द्वारा उसकी ओर से न्यास के रूप में रखी जा सकती थी।

# धर्म

इस काल में नए-नए विचारों का प्रस्फुटन हुआ, जिनके परिणामस्वरूप नई दार्शनिक विचार-धाराओं और धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया, जिनसे समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और जो उस समय के सभी चार प्रमुख धार्मिक संप्रदायों— वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन संप्रदायों, में दिखाई देते हैं।

# वीद्ध धर्म

सम्राट अशोक के राज्य में बौद्ध मत भारत का एक प्रमुख धर्म बन् गया था। प्रथम शताब्दी ई.पू. से भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए, वे बौदध धर्म की उदारता और सरलता के कारण उसके प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपना लिया। यूनान का राजा मेनान्डर इनमें से एक था, जिसका बौद्ध परंपराओं में राजा मिलिंद के रूप में उल्लेख है, लेकिन बौद्ध मत के विदेशी संरक्षकों में सबसे बड़ा नाम कनिष्क का है। बौद्ध जगत में उसकी ख्याति अशोक के बाद दूसरे स्थान पर आती है। उसके राज्यकाल में बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया, चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम में हुआ। अशोक की भाँति कनिष्क ने एक बौद्ध सभा का आयोजन किया— यह चौथी सभा थीं जो कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष के संयुक्त सभापतित्व में आयोजित की गई थी। इस सभा के आयोजन के पश्चात् बौद्ध धर्म दो प्रमुख संप्रदायों - हीनयान और महायान में बँट गया। हीनयान में बौद्ध मत की पुरानी व्यवस्था और दर्शन का अनुसरण किया जाता रहा, जबकि महायान के अंतर्गत पुरानी व्यवस्था में कुछ नए तत्त्व शामिल किए गए।

पुरानी व्यवस्था में जो नए तत्त्व शामिल किए गए थे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- (i) इस धारणा में विश्वास करना कि बोधिसल वे व्यक्ति थे जो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे, लेकिन अभी बुद्ध नहीं बने थे।
- (ii) अन्य प्रतीकों के स्थान पर मूर्ति के रूप में बुद्ध की विस्तृत कर्मकांड के साथ पूजा की जाने लगी । हीनयान मतावलंबियों के अनुसार



आकृति 17.1 साँची का महान स्तूप

बुद्ध एक महान गुरु थे, जबिक महायान् संप्रदाय के अनयायी उन्हें भगवान मानने लगे।

- (iii) हीनयान मत के अनुयायी व्यक्ति के मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते थे, जबिक महायान मत के अनुयायी सभी प्राणियों की मुक्ति में विश्वास करते थे।
- (iv) संस्कृत को धार्मिक साहित्य की भाषा के रूप में अपना लिया गया और एक नया धर्मसूत्र विकंसित किया गया जो पुराने धर्मसूत्र से कई मूलभूत बातों में भिन्न था।

यह माना जाता है कि महायान दर्शन पद्धित के विकास में नागार्जुन का हाथ था, जो कनिष्क का समकालीन था। उसने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचार-पद्धित का प्रतिपादन किया, जिसे आम भाषा में शून्यवाद कहा जाता है।

# जैन धर्म

इस काल में बौद्ध मत के साथ-साथ जैन मत का भी प्रसार हुआ और उसे राजाओं और धनी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। जैन मुनियों के समूहों ने देश के विभिन्न भागों में रहना शुरू कर दिया। एक समूह मगध से पश्चिम की ओर गया और सौराष्ट्र में जाकर बस गया, जबिक दूसरा समूह किलंग में जाकर बसा, जहाँ उसे राजा खारवेल का राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में उनकी अधिक संख्या कर्नाटक और तमिलनाडु में थी। आधुनिक कर्नाटक का श्रवणबेलगोला नामक स्थान जैन धर्म का महान केंद्र बन गया। विभाजन के बावजूद, जैन समुदाय जैन धर्म की मूल शिक्षाओं और विचारधारा के प्रति अधिक निष्ठावान वने रहे और इसीलिए इसके मतावलंबियों की संख्या काफी हद तक स्थिर बनी रही है।



# वैदिक धर्म

इन सभी शताब्दियों के दौरान वैदिक धर्म अपरिवर्तित नहीं बना रहा। कुछ वैदिक देवता चुपचाप विस्मृति के गर्त में खो गए और कुछ का नए विशेषणों के साथ नए देवों के रूप में पुनर्जन्म हुआ। यह वह समय था, जब वैदिक धर्म ने वह रूप धारण किया, जिसे आज हिंदु धर्म कहा जाता है। यह नया धार्मिक विकास उपनिषदों में वर्णित परमात्मा अथवा विश्वात्मा की संकल्पना वाले दर्शन पर आधारित था। इस संकल्पना से इस काल में देवत्रयी अर्थात देवों की त्रिमृतिं का विचार विकसित हुआ। ये देव थे- मुजनकर्ता के रूप में ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु और विनाशकर्ता के रूप में शिव (जिन्हें रुद्र अथवा महेश भी कहा जाता है।) जो अंततः मुष्टि का नाश करते हैं, जब यह पापमय हो जाती है। इन तीनों देवों में से विष्णु और शिव के संप्रदाय, जो कभी-कभी शक्ति संप्रदाय के साथ जुड़ जाता है, अधिक लोकप्रिय हुए।

वैष्णव धर्म का एक रूप भागवत धर्म है। भागवत धर्म के सर्वोच्च आराध्य देव वासुदेव कृष्ण थे जो देवकी के पुत्र और वृष्णि वंश के थे। जैसा कि शिलालेखों से पता चलता है। दूसरी शताब्दी ई.पू. तक इस नए संप्रदाय का प्रसार काफी बड़े क्षेत्र में हो गया था, बेसनगर (जिला विदिशा, मध्य प्रदेश) के प्रसिद्ध शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि यूनान के राजा एंटियालिकडास का राजदूत हिलियोडोरस अपने आपको भागवत कहता था और उसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ध्वज की स्थापना की। इससे यह प्रकट होता है कि बौद्ध मत की तरह भागवत धर्म भी इतना लोकप्रिय था कि विदेशी उसकी ओर आकर्षित होते। भागवत मत के दर्शन का वर्णन भगवद गीता में किया गया

है। भागवत संप्रदाय से संबंधित अन्य शिलालेख घोसुंडी (राजस्थान), मथुरा (उत्तर प्रदेश) और नासिक (महाराष्ट्र) में प्राप्त हुए हैं।

शैव मत वैदिक देवता रुद्र से और हडप्पा काल के पशुपति नामक देवता से विकसित हुआ प्रतीत होता है। शिव की पूजा में बहुत-से प्रजनन संबंधी उपासना के प्रतीक जैसे लिंग और नंदि आदि शामिल थे और यह मत शाक्त मत से भी जुड़ा हुआ था। शैवों की उपासना पद्धति की सर्वाधिक सामान्य वस्तु लिंग है, जिसके आरंभक उदाहरण हड़प्पा काल में पाए गए हैं। शैव मत का एक महत्त्वपूर्ण संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था, जिसकी स्थापना लगभग दूसरी शताब्दी ई.पू. में लकुलीन अथवा लकुलीश द्वारा की गई थी। शैव मत ने भी विदेशियों को आकर्षित किया। कुषाण वंश का दूसरा राजा वेम कडफाइसिस शैव था। उसके कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लंबे त्रिश्ल और बैल के साथ शिव की आकृति है और सिक्के पर उसका उल्लेख शिव भक्त के रूप में किया गया है।

इस काल में वैष्णव और शैव मत के अतिरिक्त जो अन्य छोटे-मोटे संप्रदाय लोकप्रिय हुए, उनका संबंध शिक्त, गणपित, स्कंद और सूर्य, आदि से था। इन सभी संप्रदायों का विशेष पहलू यह था कि इनमें कर्मकांड पर बल दिए जाने के स्थान पर धीरे-धीरे इस विचार पर अधिक बल दिया जाने लगा कि भगवान और भक्त के बीच संपूर्ण वैयक्तिक संबंध स्थापित करना संभव है। यह एक ऐसा संबंध था, जिसमें भगवान अपने भक्त पर अपनी कृपा कर सकता था और भिक्त की मात्रा अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होती थी। व्यक्तिगत भिक्त के इस विचार को बाद में उत्तरवर्ती हिंदू धर्म की गतिशील शिक्त बनना था।





आकृति 17.2 विदिशा के पास हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ

ईसा की पहली शताब्दी में पश्चिम के व्यापारियों के साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। ईसाई धर्म के आगमन को संत थॉमस के उपाख्यान से जोड़ा जाता है। एडीसा के कैथोलिक चर्च के अनुसार संत थॉमस धर्म-प्रचार के लिए दो बार भारत आए थे।

#### आर्थिक स्थिति

इस काल में कृषि, उद्योग और व्यापार क्षेत्रों में चहुँमुखी विकास हुआ। कृषि अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ग्राम के बाहर ग्राम की खेती-योग्य भूमि-ग्रामक्षेत्र होती थी और पक्षियों तथा पशओं जैसे नाशक प्राणियों से बचाने के लिए उसे बाडा द्वारा सुरक्षित बनाया जाता था और पहरेदारों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी। भूमि पर अलग-अलग व्यक्तियों का स्वामित्व होता था और राज्य का भी। कई बार जोत की भूमि का क्षेत्र बहुत बड़ा अर्थात 1000 एकड तक होता था। आमतौर पर जोत की भिम छोटे आकार की होती थी, ताकि अलग-अलग परिवार उस पर खेती कर सकें। ग्राम की खेती योग्य भूमि के बाद पशुओं को चराने के लिए सांझी गोचर-भूमि होती थी और कुछ गोचर-भूमि राज्य के पास भी होती थी। कौटिल्य ने ग्राम योजना की संपूर्ण व्यवस्था का विवरण दिया है! गाँव की भूमि को खेती की भूमि, खेती न की जाने वाली भूमि, उपवनों, वनों, गोचर-भूमि (चरागाहों), आदि के रूप में विभाजित किया जाता था। फसलों में विभिन्न किस्मों के चावल, मोटे अनाज, तिल, केसर, दालें, गेहूँ, अलसी, गन्ने, सरसों की फसलें शामिल थीं और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की सब्जियाँ और फल उगाए जाते थे। गाँव की सीमा पर सामान्यतया एक जंगल होता था। गाँवों में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, नाई, रस्से बनाने वाले. धोबी आदि कारीगर होते थे।

इस काल में व्यापार और उद्योग में असाधारण प्रगति हुई। कलाओं, शिल्पों और व्यवसायों की बहुत बड़ी संख्या का उल्लेख न केवल साहित्य और शिलालेखों में किया गया है, अपितु मूर्तियों में भी उनका दर्शन होता है। साहित्य में अठारह प्रकार के व्यवसाय संघों (गिल्ड) का उल्लेख किया गया है। ये व्यवसाय संघ अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण संस्था बन गए। ये व्यवसाय संघ कार्य के सुनिर्धारित नियमों को कार्यान्वित करते थे और



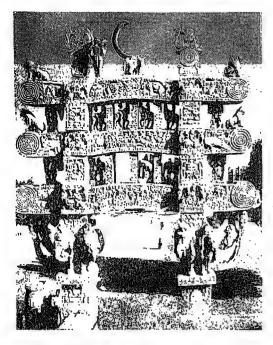

आकृति 17.3 साँची स्तूप का प्रवेश द्वार

तैयार उत्पादों की गुणवल्ता और उनकी कीमतों को नियंत्रित करते थे, ताकि शिल्पियों और ग्राहकों दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। व्यवसाय संघों के सदस्यों के व्यवहार को व्यवसाय संघ संबंधी न्यायालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये व्यवसाय संघ वैंकर, पूँजी प्रदाता और न्यासी के रूप में भी काम करते थे। इन कार्यों का निष्पादन एक अलग श्रेणी के व्यापारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें उत्तर भारत में श्रेष्ठि और दक्षिण भारत में चेट्टी (या मेट्ठि) कहा जाता था। ये व्यवसाय संघ परोपकारपूर्ण और कल्याणकारी कार्य भी करते थे, जैसे विदिशा में हाथी दाँत का काम करने वाले शिल्पयों के संघ ने माँची में स्थित स्तूपों के प्रवेश द्वारों और स्तूपों के चारों ओर के जंगले पर पत्थर की मूर्तियों को उत्कीण

कराया था। खनन और धातु उद्योग बहुत महत्त्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। शहरों में विभिन्न वस्तुओं के लिए मंडियाँ और बाजार स्थापित किए गए थे। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की मंडियाँ शहरों के बाहर उनके दरवाजों के निकट स्थापित की गई थीं। सोने और अन्य वस्तुओं की प्रतिभूति के आधार पर ऋण दिए जाते थे। लाभकारी दरों वाले ब्याज पर धन उधार दिया जाता था और दरों का हर वर्ष नवीकरण किया जाता था। नासिक गुफा शिलालेख में व्यवसाय संघों के पास जमा कराए गए धन पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों का उल्लेख किया गया है। ब्याज की सामान्य दर 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच होती थी।

व्यापार उद्योग की स्वाभाविक परिणति होता है और यह औद्योगिक उत्पादों के वितरण का मुख्य माध्यम है। मौर्य काल से भारत के अधिकतर भागों में आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार जोरदार ढंग से होता था। देश के सभी आंतरिक शहर और पत्तन एक सुनियोजित और बढ़िया तरीके से गुंथी हुई सड़क प्रणाली के जरिए एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। बहुत-से आधुनिक राष्ट्रीय मार्गी का विकास इसी काल में हुआ था; इनमें ग्रांड ट्रंक रोड भी शामिल थी, जो उत्तरापथ का भाग थी और जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विकसित् किया गया था। इसी सड़क का बाद में शेरशाह सूरी द्वारा और आगे विकास तथा रखरखाव किया गया। पहली शताब्दी में मानसूनी हवाओं की खोज से भारत के पश्चिमी पत्तनों और मिस्र के सिकंदरिया (एलेक्जेंडरिया) पत्तन के बीच के फासले को कम करने में सहायता मिली। मानसुनी हवाओं की सहायता से इस सारे फासले को लगभग चालीस दिनों के अंदर तय किया जा सकता था। समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग द्वारा





आकृति 17.4 कार्ले की चैत्य-गुफा

जिसे आम तौर पर सिल्क मार्ग कहा जाता है, रोम के साथ भारत के व्यापार में विपुल वृद्धि हुई। इस मार्ग ने विश्व को चीन से रोम तक जोड़ दिया और न केवल व्यापारिक वस्तुओं, बल्कि संस्कृति, विचारों और धर्म आदि के आदान-प्रदान के वाहक के रूप में भी काम किया।

जहाँ तक व्यापारिक वस्तुओं का संबंध है, पेरिप्लस ऑफ एरिश्रियन सी के लेखक, प्लिनी, टोलेमी आदि जैसे रोमन इतिहासकारों के विवरणों में, और तिमल तथा संस्कृत दोनों भाषाओं के भारतीय साहित्य में व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापार की वस्तुओं; जैसे— भारतीय मसालों, चंदन की लकड़ी और अन्य प्रकार की लकड़ियों, मोतियों, विभिन्न प्रकार के कपड़े, समुद्री उत्पादों, धातुओं, उप-रत्नों और पशुओं का उल्लेख मिलता है। अरिकामेडु एक महत्त्वपूर्ण रोमन बस्ती और व्यापारिक केंद्र था। यह एक वंदरगाह के निकट स्थित था और इसकी खुदाई 1945 में हुई थी। रोमन लोग वस्तुओं की कीमत की अदायगी मुख्य रूप से सोने की मुद्रा में करते थे। दक्कन तथा दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्कों के भारी भंडार से पता चलता है कि इस व्यापार की मात्रा कितनी अधिक थी और यह व्यापार भारत के लिए कितना लाभकारी था। रोमन इतिहासकार प्लिनी को इस बात का बड़ा खेद था कि भारत के साथ होने वाले व्यापार से रोम के खजाने पर भारी बोझ पड़ता था, जब हर वर्ष विलास-वस्तुओं के लिए रोम को लगभग 55 करोड़ सेस्टेर्स भारत को अदा करने पड़ते हम संपर्क का एक स्थायी परिणाम यह



काल की विभिन्न रचनाओं में भारत के बारे में काफी विस्तृत वर्णन किए गए हैं।

रोम और पश्चिम के साथ व्यापार और संपर्क भारत के लिए वाणिज्य और व्यापार करने का एकमेव मार्ग नहीं था। इस काल में भारत और चीन के बीच के संबंधों में प्रगति हुई तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रवेश हुआ। इस काल के साहित्य में दक्षिण-पूर्व-एशिया के लिए सुवर्णभूमि शब्द की प्रयोग किया गया है।

#### कला और स्थापत्य

तक्षशिला, शाकल, भीटा, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, पाटलिपुत्र, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कावेरीपट्टनम की खुदाई से और साहित्य में इनमें से कुछ नगरों के वर्णन से पता चलता है कि ये नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे और दीवारों तथा खाइयों के द्वारा इन्हें सुरक्षित बनाया गया था। ऊँचे-ऊँचे मीनारों वाले सुंदर और बड़े-बड़े प्रवेश-द्वार निर्मित किए गए थे। मकान बड़े और सुंदर होते थे।

स्थापत्य के क्षेत्र में नए-नए कार्य किए गए। कुछ विद्वानों का विचार है कि शुंग काल बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया का द्योतक है, लेकिन कला और स्थापत्य के क्षेत्र की गतिविधियों से पता चलता है कि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। साँची, अमरावती, भरहुत और सारनाथ बौद्ध कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जो इस काल में फली-फूलीं। स्तूप एक अर्धगोलाकार गुंबद अथवा टीला होता है, जो स्वयं बुद्ध अथवा किसी पावन भिक्षु के अवशेषों अथवा किसी पवित्र ग्रंथ के ऊपर निर्मित होता है। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में एक छोटे कक्ष में एक पेटिका में रखे जाते हैं। स्तूप में बाड़े अथवा जंगले

से सुरक्षित एक पथ होता है जिसे प्रविक्षणा पथ कहते हैं। जंगले में चार प्रमुख स्थलों पर प्रवेश द्वारों के लिए स्थान खुला होता है। प्रथम शताब्दी ई.पू. में निर्मित साँची के स्तूप के चार प्रवेश द्वार अत्यंत कलात्मक हैं और उनके एक-एक इंच स्थान का उपयोग नक्काशी के लिए किया गया है और वे भारत की कला और स्थापत्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इनमें से एक प्रवेश द्वार विदिशा के हाथी दाँत का काम करने वाले शिल्पियों के व्यवसाय-संघ द्वारा दानस्वरूप दिया गया था।

स्थापत्य कला के एक अन्य रूप का परिचय शैलकृत गुफाओं से मिलता है। ये गुफाएँ दो प्रकार की हैं। स्तूप और पूजा कक्ष वाली गुफा को वैत्य कहा जाता है और मठ वाली गुफा को विहार कहा जाता है। कारले की प्रसिद्ध गुफा का ढाँचा बड़ा पेचीदा है और यह सारी शैलकृत है यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इनमें से कुछ गुफाओं की छत पर लकड़ी की खपच्चियों वाले ढोल की शक्ल के प्रकोष्ठ



**आकृति 17.5** अमरावती स्तूप

की अनुकृति होती है। इससे पत्थरों में लकड़ी के निर्माण के प्रभाव का संकेत मिलता है।

# मूर्ति कला

मीर्य काल के बाद का समय एक ऐसा समय था जब मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। भरहुत, साँची, बोध गया, मथुरा, अमरावती, गांधार कलात्मक गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। मथुरा और गांधार शैलियाँ कुषाण काल में खूब फली-फूलीं। मथुरा शैली को यह गौरव प्राप्त है कि बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण इसी शैली में हुआ। मथुरा ने मूर्तियों के और भी बहुत-से बढ़िया नमूने तैयार किए, जिनमें ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म के देवताओं की मूर्तियाँ, यक्षों और यिक्षणियों की आदम-कद मूर्तियाँ और राजाओं की प्रतिमाएँ भी शामिल हैं।

पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला का मिश्रित भारतीय-यूनानी रूप विकसित हुआ, जिसमें यद्यपि विषय-वस्तु भारतीय होती थी, लेकिन उसके निरूपण पर पश्चिमी कला का भारी प्रभाव दिखाई देता है। इसे साधारण रूप से गांधार कला शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली में लगभग अनन्य रूप से बौद्ध विषय-वस्तु का ही प्रस्तुतीकरण किया गया है। गचकारी (स्टूको) गांधार कला में एक लोकप्रिय माध्यम था और अफगानिस्तान के विहारों को बहुत बड़ी संख्या में गचकारी वाली मूर्तियों से सजाया गया था। गांधार शैली के कलाकारों ने बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न आकार की मूर्तियाँ बनाईं। बामियान में उपलब्ध बुद्ध की विशाल प्रतिमाएँ गांधार कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं।



आकृति 17.6 बुद्ध की प्रतिमा, मथुरा से



17.7 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, मथुरा से



आकृति 17.8 उपवासी बुद्ध की प्रतिमा, गांधार से

पकी मिट्टी की वस्तुएँ बनाने की कला (टेराकोटा आर्ट) भी इस काल में फली-फूली। इन वस्तुओं के निर्माण के सबसे बड़े केंद्र अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, राजघाट, पाटलिपृत्र, ताम्रलिप्ति, महास्थान आदि थे।

# विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बाँधों और सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों के अवशेषों से इंजीनियरी संबंधी कौशलों का परिचय प्राप्त होता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है: चंद्रगृप्त मौर्य के राज्यकाल में निर्मित बाँध, जिसकी मरम्मत शक राजा रुद्रदामन द्वारा कराई गई थी। एक सबसे अधिक उल्लेखनीय ढाँचा, जो शृंगवेरपुर की ख़ुदाई में प्राप्त हुआ है, चार तालाबों का संकुल है। इससे तत्कालीन जल वैज्ञानिक इंजीनियरी के काफी उन्नत स्तर का पता चलता है। ये तालाब लाखों ईंटों से बनाए गए हैं। इनमें एक नहर के जरिए गंगा नदी से पानी लाया जाता था। इस जल-संकुल की लंबाई लगभग 250 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। इसमें लगभग अस्सी लाख लीटर पानी आ सकता था। इमारत के निर्माण और नगर-आयोजन में रेखागणित का उपयोग स्पष्ट दिखाई देता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में. भारतीय खगोल शास्त्रियों ने सूर्य, चंद्र, पाँच ग्रहों और दो पातों राहु और केतु की परिक्रमण अवधि की गणना करके



आकृति 17.9 शृंगवेरपुर से उत्खनित जलाशय का नक्शा

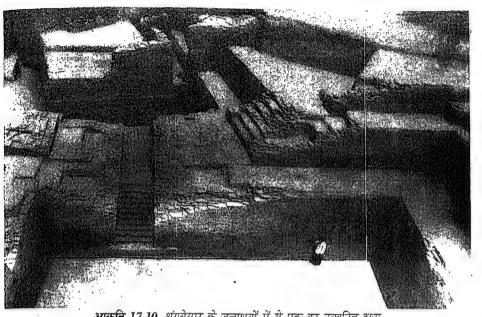

आकृति 17.10 शृंगवेरपुर के जलाशयों में से एक का उत्खनित दृश्य

अशुद्ध मानों (वेल्यूज) को संशोधित करने और सही मान अपनाने के बाद अपेक्षाकृत बहुत अधिक विस्तृत खगोलीय प्रणाली विकसित की थी। ग्रहणों का भी सही-सही पूर्वानुमान किया था। वाराहमिहिर ने अपनी पुस्तक *पंचसिद्धांतिका* में इन सभी तथ्यों का वर्णन किया है। इस पुस्तक में वाराहमिहिर के समय में विद्यमान, खगोल विज्ञान की पाँच शाखाओं का सारांश दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा पद्धित ने इस काल में उल्लेखनीय प्रगति की। यह शरीर के तीन तत्त्वों— वात. पित्त और कफ के सिद्धांत पर आधारित थी; इन तीनों के सही संतुलन से शरीर स्वस्थता को प्राप्त करता है। शल्य चिकित्सा के उपकरणों में साधारणतः पच्चीस किस्मों के चाकू और सुइयाँ, तीस किस्मों की सलाइयाँ और पट्टी करने आदि की 26 वस्तुएँ शामिल थीं।

आयुर्वेद का मूल अथर्ववेद में है। इस काल में चिकित्सा तक्षशिला और वाराणसी जैसे शिक्षा केंद्रों में अध्ययन का नियमित विषय बन गई थी। वाराणसी स्थित विद्यालय को शल्य-चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त थी। सुश्रुत संहिता शल्य-चिकित्सा का एक विश्वकोश है, जिसका संकलन महान शल्य-चिकित्सक सुश्रुत द्वारा किया गया था। तक्षशिला में आत्रेय के शिष्यों दवारा उसकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया जिसका संकलन चरक ने चरक संहिता के रूप में किया। चरक और सृश्रुत कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे।

चरक और सुश्रुत की संहिताएँ विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर दूर-दूर तक मंचूरिया, चीन और मध्य एशिया में पहुँचीं। इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों की जानकारी यूनानियों और रोमनों के माध्यम से पाश्चात्य



जगत तक पहुँच गई थी। थीयोफ्रेस्टस ने अपनी पृम्तक हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स में भारत की विभिन्न जड़ी-बूटियों के चिकित्सकीय उपयोग के बारे में व्यारा दिया है। ईसा की आठवीं शताब्दी में चरक और सृश्रुत संहिताओं का अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ, उसका प्रभाव मध्य युग में यूरोपीय और पश्चिमी गृशियाई चिकित्सा पद्धतियों पर पड़ा।

ईसाई युग की शुरुआत के समय तक ताँबे, लोहे, इम्पात, पीतल और उनकी मिश्रधातुओं का उत्पादन वड़े पैमाने पर होने लगा था। सोने और चाँदी के सिक्कों की बहुत बड़ी संख्या से धातु की विशुद्धता और उस काल की कारीगरी का पता चलता है।

# भारत और बाहरी संसार के साथ उसके संबंध

जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, भारत ने हड़ण्या काल में ही विदेशों के साथ अपने संपर्क स्थापित कर लिए थे, जो आगे भी बराबर जारी रहे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के शहरों में हुई खुदाई से ऐसी सामग्री और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे। चौदहवीं शताब्दी ई.पू. के बोगाज कोई के शिलालेखों में इंद्र, मित्र, वरुण और जुड़वाँ नासत्यों जैसे देवताओं के नामों, भारतीय मूल के अंकों और अन्य शब्दों का उल्लेख है, जिनसे परस्पर घनिष्ठ संबंध होने का पता चलता है।

छठी शताब्दी ई.पू. में फारसी साम्राज्य का उदय होने पर भारत और पश्चिम के बीच नियमित मंबंधों की नींव रखी गई। फारस के लोगों ने डेरियस प्रथम के अधीन अफगानिस्तान से भूमध्य सागर तक के विशाल भू-भाग का एकीकरण किया। उस पर ठीक से अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए उन्होंने सड़क और डाक-व्यवस्था स्थापित की और संचार के अन्य साधन बनाए तथा उनके द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिला।

चौथी शताब्दी ई.पू. के अंतिम चतुर्थांश में सिकंदर द्वारा किए गए आक्रमण से इस संपर्क में एक नया आयाम जुड़ गया। सिकंदर भारत के पश्चिमोला सीमा क्षेत्रों तक आया और उसने अपने रास्ते में यूनानी लोगों के अन्य शहरों और बस्तियों की स्थापना की। मिस्र में सिकंदरिया (अलेक्ज़ेंड्रिया) का शहर पूर्व और पश्चिम के बीच संपर्क का एक महान केंद्र बन गया। मौर्य वंश के प्रथम तीन शासकों, अर्थात् चंद्रगृज मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने पश्चिम के यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के यूनानी राजा सेल्यकस के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने के प्रमाण हैं। मेगस्थनीज और डाइमेकस मौर्य राजाओं के दरबार में सेल्यूसिड राजाओं के राजदूत के रूप में कार्य करते थे। डायोनीसियस मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेलफस का राजदूत था। भारत और पश्चिम के बीच स्थापित राजनियक संबंधों का अशोक के तेरहवें शिलालेख में भी उल्लेख है, जिसमें पाँच यूनानी राजाओं का विशेष रूप मे उल्लेख किया गया है और यह दावा किया गया है कि अशोक के धर्मप्रचारकों के क्रियाकलापों के कारण उसके धर्म का प्रचार इन देशों में हुआ।

इस वाणिज्यिक और राजनीतिक संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत और पश्चिमी देशों के अधिकाधिक लोग एक-दूसरे के देशों में जाने लगे। इन संपर्की और संबंधों को स्ट्रैबो की पुस्तक ज्योग्राफी, एरियन की पुस्तक इंडिका, ज्येष्ठ प्लिनी की पुस्तक नैचुरल हिस्ट्री, पेरीप्लस ऑफ हैं। धर्म के क्षेत्र में दोनों ने एक-दूसरे को प्रभावित एरीथ्रियन सी और टोलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी में किया; जैसा कि यूनानी-रोमन संसार में हुए दार्शनिक अभिलेखबद्ध किया गया है। भारत को संसार में तब विकास से झलकता है। इन वाणिज्यिक और तक एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था, जैसा सांस्कृतिक संपर्कों के द्वारा ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी कि यूनानी-रोमन जानते थे। ई. तक भारत पहुँच गया था। भारतीय धर्म; जैसे—

बहुत-से भारतीय नरेशों ने अपने राजदूत रोम भेजे थे। सर्वाधिक सुविदित राजदूत लगभग 25 ई. पू. में रोम भेजा गया। उसे रोम पहुँचने में लगभग चार वर्ष लगे। उसने रोमन राजा, आगस्टस को पशु और अन्य उपहार भेंट किए। भारतीय कला और मिक्कों में यूनानी संस्कृति के प्रभाव चिह्न दिखाई देने हैं। गांधार कला शैली और भारतीय-यूनानी तथा कृषाण राजाओं के सिक्के इसके सर्वोत्तम उदाहरण

हैं। धर्म के क्षेत्र में दोनों ने एक-दूसरे को प्रभावित किया; जैसा कि यूनानी-रोमन संसार में हुए दार्शनिक विकास से झलकता है। इन वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्कों के द्वारा ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी ई. तक भारत पहुँच गया था। भारतीय धर्म; जैसे—भागवत धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म ने विदेशियों को प्रभावित किया। कुषाण, शक, भारतीय-यूनानी, पार्थियन वंश के लोगों और राजाओं ने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया तथा भारतीय समाज के अंग बन गए। इस काल में भारत और मध्य एशिया, चीन और पूर्वी एशिया के वीच भी सांस्कृतिक संपर्क बनने शुरू हुए। इन पर अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

#### अभ्यास

- निम्नलिखित का स्पष्ट करें : संगम, धर्मशास्त्र, बोधिसत्व, प्रतिलोम, अनुलोम, श्रेणी, प्रदक्षिणापथ।
- 2. इस काल की भाषा और उसके साहित्य के बारे में एक टिप्पणी लिखें।
- 3. महायान संप्रदाय की उत्पत्ति का वर्णन करें।
- 4. भागवत धर्म पर एक टिप्पणी लिखें।
- इस काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन करें।
- 6. चार आश्रमों के बारे में एक टिप्पणी लिखें।
- 7. व्यापार और वाणिज्य के विशेष संदर्भ में आर्थिक स्थिति का वर्णन करें।
- स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में टिप्पणी लिखें।
- 9. गांधार और मथुरा कला शैली के बारे में टिप्पणी लिखें।
- 10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में लिखें।
- 11. बाहर के संसार के साथ भारत के संपर्क के बारे में एक निबंध लिखें।
- करने के लिए कार्य
- भारत के नक्शे में भारत के महत्त्वपूर्ण व्यापार-केंद्रों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग प्रदर्शित करें।
- भारत के नक्शे में सिल्क मार्ग दिखाएँ और उसे भारतीय व्यापारिक मार्गों के साथ जोड़ें।
- संग्रहालय में जाएँ और इस काल के सिक्कों के चित्र एकत्र करें और उनकी पहचान करें।

अपने कुरेको अध्यक्त में देन है कि हैं। अपने अपने के अपने के अपने के अपने के प्रतिक में भीन के देन अधिकाल नेतन तम अपने प्रतिक प्रतिक के अन्य अधिकाल से का उन संब क्रम्में तक जिल्हा कर के पा करता हु कर करिया करता है करती है जिसके हैं में कर पत्ती का किसी में वह करें हैं कर में करता है करता विकास सरका कर करता काल के नाम करें कितारका प्रीयन की महराने कार हुए हैं जान ने नी। कर लहाने को तम पहला के वीव स्थानन के माल महिलाकी बंदम मार्गित कर कार के प्राप्त करते कालन न व करते हो करते काल एक काल भाग महा कि वा लेका का मानव का द्वार की महानी की महानी हो। हा ने का प्राप लिएका मही में को एक या या जी है है या पूर की वा मा का उन्ह रात मानव वर्षकार के जिन के दिल्ला है के मानून किया जान का भारत और मानव भांत्राकों के देशों के बीच जो नार्कात ह नासर पुरत त्क क्षत्रन **मन्यम कामन्त्र श**ार्थ क तान्यस व पानस्य स् ્રિકાર્ય છે. તેમને પાણ ત્રાફ દેવ શાકાનને આવા છે. મામના લોક તેમજી પામે કર્યા કર્યા જિલ્લા મળવાના નું તેમ દેવસ જોદિતા ૧૧ જિલ્લા તે આ લોક પણ પણ પાન કે, જોવામાં ત્રી ભાગતો પર તેમજે પામના કરતો હું તે હતી તે, તેમજ હતા છે. ભાગા, ક્રમના ब्राम्म, अब्रा तम लेखा के तमके प्राचीत महारा महत्वी तैयाहार महित्रके, जायात जी। भीतरण १ जी घडान, जीवहा a ground a clean with an art left four of the large of the fact of that he smaller affect to be as they four on were ar arrangerar abeen out of a reason water or in भारत में राजाय परिवास का लिया का रिजास के समय 🛊 को बाक्त के तीन प्राचित्र कोर्ट्स 🍻 त्यापील अपने — वस्त्र गाया, व स्थान्त्रात पर्यों में औरव स्था तीराण वर्ती तीरत ५ सक ्र स र १ व हा जर काम अवस्य महाता निर्मात भी व ते कि लेख के भी बाल प्रत में हरता पान में प्रति मा अ ्रते 💥 ए वा पानन्त है। ने लेन कार अने की कोने नीय है लेन का राध्य नीनवा में सान वाल के प्रभाव का भागते . . ा न के तो जा और अधीय को एकोवा किया। स्वीव चाल में पतने प्र कुष्यान को दालांक प्रकार a in sice . मुख्ये के नाम के दर्भक पर अपन्यता कर निर्मा और यह जैमें अंग्रिट महानाईका और पर कहा benteit ein a पक्ष हिन्द रहे। असे नहीं पर नीक्षप भार्य अन्दितीन आ फार्च किया पर धान कर स्वीताह क्रान पर जीव के ब्रह्मात है। करें हुई से बंबातान पांडा प्रांची सर्वाचन पन भए दिनामार्चियको कर्या में से से बंदना एमें है के संदेश का पति . . कीं 🗱 है। या चंद्रमूच इंप्रकृषि हे जासवकाय में भाग प्रार्थ प्यां हैं। है में प्रार्थ के रेतृन में कि म भगभूमी प्राट ... केंद्रिक है और अंत प्राप्त न प्राप्तका था। अवने प्राप्त भी प्राप्त किंदाल इ की **बा**र प्राप्त कर कर के कारण के कर कर के किए के किए के अपने के कारण कर कर के किए के अपने के कर कर के कर के किए cost site but. प्रकार कर ज्यान पास ५वन मेंन में केंग्रुक पाने जांगा। बाह्य मंगीराण जान अना आंत्री को प्रवेत्त Victor (424) an amende in of \$4, 211 તારા કુના પ્રાપ્ત દેવ તોલું પણ કરણ કાળ ભાર તીત તેને દાના લોકા, નોક્ષ્યું નાક્ષ્યું જે હામ ખેતર ને ૪૮ વર્ન્સ કા નાફા ડે मध्य राज्या पर कर देशों की दें गार न गाँच वहां । भरवा। तो ह प्रकारिक कि विकास के प्रकार के इसे कि जा कुछ है कि जैता केन का छन न महानेष । ही ीय हात है उठने वार बाल ह कर रहता है करते हैं। पूर्व परिवास अपने की विकास की अधिकार की की की की की का का किया का कारण का कारण प्राप्तालय वारो करता है। ज्यान जीवा है। से ા ભેષા કેલા વર્ષ સોલગ્રહ એ સાત્ર પ્રવેશે હોલ્પની મહેત્રણ કરે ઉત્તર કોળોઇનો માં મુદ્રા દરસાર અનાય તા પ્રવૃત્તિ बी अप भी । वे भी ते पहुरेत १८ १७ वर स्थाप राज्य पद्ममन्त्री चौत्रण एक तम् औरनाइ, तेरणी, में, विवासी, एवं काम अवाता ં રાજ્યનું માટે લાકલ અલ્લા લાકે અન્દરે માં લાવજીએ પૈકા માત્રા અંગ કાર્યો પૈકાન પ્રાથક પ્રાપ્યાદ સામ જા 福州 原知 化抗霉素 经订本帐 तीय न प्राच्य कर पाम भी क 🖅 🍜 - हार्यु पुरस्तामात्र में हाम् क्षेत्र की करित्र एक्टार पर उन्तरावर विस्थापन असमेन विद्यासमें अवन प्रियासक ारवा 🎥 व की पांगत आगो किया है। बार और जार खेड्ड चन्या जा, वार्मतावा का राजुबार जागा। पांच प्राप्त रियम्प्रिय है न अस्ति ध्रम है। में जिया जीक कर की और क्लाकर एमें सहस और बाहमद जाते हैं तीन बेलकर के करण स्टामिल एवं मुंबदार का उर्व मिन्स के हैं के की के साम महिन्द साम सा पारचा के मामल ए रहा गुनदा ना न , लोहल प्रचान का में का रेव पूरे पूर्णिकीय नाम है हैंग्युब्ध करने या पलान तरण आगा. तरण उन याम (क्री यह मिल साम के ) या पास में सीम के भिक्ष को गान परन है, तेन 12 1830 कुल्य के फलासरकार के महोति के गान वा है। के में काम प्रोत्न की पूर्व किया में के लिखाई में ुीत हा केर में कराने के प्राप्त रक्ष किए एपे का अबका किए कहा है। ए ज़रूर 🖫 जुन कर अनुका उनमें का अवहार के 🏘 और पुरुष में तेना जैसी की चूंच आगेनी हैं है। अब एमा नहीं वर्तान तेना तहा प्राप्तक नामीत तम न मनामाण जिल्ला के के के प्रकार के को प्रमान काम देशा को की प्रमान का मनीत का मना की प्रकार के के प्रमान का आप की प्रमान का किया का अधीत की की की की की की की की अधीत का अधीत की की की की की की की की अधीत का अधीत की की की की की की अधीत का अधीत की की की की की अधीत की किये कार पर पर किया मही स्थ मार्थित का मही है। स्वतार प्राप्त प्राप्त प्राप्त से का असर मार्गे के उत्तर कर का बार ने असर मुद्रा मार्जित प्राचय कर्र्य प Add Proceedings कुछ made course of 4.6 स्ता ते स्ट्रा भागत है A TITE LE She शी, सुद्रेशी प्रदान व मन्द्री का दक्स का राज्य में मान के हैं है है है है है जिस मान पर स्थान के लिए हैं के लिए मान के लिए हैं के के लिए म रिपात की मन्दरित की मनदार का किलार हुआ दर किलार कर दूरने बहलकार्य कहा बढ़ है कि पर शिक्षा मिलते हैं हैन आवशा देवन ओको है हो ऑफ्ट्रिया पान ब असिस की महागण क्षात कर पति करत में रहना कि रहे कुमान कर कुरत है होता है है जो में रहन रहन रहा का हिम्म में अपने हैं होता किया में किया किया कि साम किया में क भीरा का किरायक्तर महिला मा बोन्कुर सामान के प्राप्त माना न सीह काहर सीरण प्रेतिक रोजान कर मान सामानिक महिला महिला महिला मान में हर बुच भें जो बीर से इस रक्षा के जोर रामान पाने प्रोप्या राज हार्ड्डिक बार माल कर पर पर सरका मार्ग का मध्य के छार प्राप्तक के कि हीरण मुं असले बेदेंगाराहें का एक मध्य माराध्य सारामक सार्व के राज्यक संभावना करते हैं का प्रवाद कर वर पीचवीं कि जान में चक्कारक 🙀 के सुन कि का नाम आप वाक और मारावर्षिक की हैं है कि सोवीं जो भए प्रविक्त प्रवास प्रवास के स्व

J.

पर है। इसे में मिने प्रचार कर है। विनेत किया, साथ पर निर्मा है। पर पर पर के से में में पर कर के अपूर्ण किया है। है है पूछा इस ने अविधार की मोधन पर करने पर कर के अपूर्ण किया है। अपूर्ण के किया की किया के अपूर्ण के अप



# गुप्त वंश का उदय

जैसा कि आपने पिछलें अध्याय में देखा है, उत्तरी भारत समय-समय पर विदेशी लोगों; जैसे-यवनों: (यनानियों, रौमनों, और पश्चिमी एशिया के लोगों को दिया गया नाम्। कुषाणों, शकों, पार्थियनों आदि के आधिपत्य में आया। प्रथम शताब्दी ई.पू. से लेकर इन लोगों ने पश्चिमोत्तर भारत में बसना शुरू करें दिया। इनमें से अधिकांश लोग मध्य एशिया ! उथल-पुथल की स्थिति होने के कारण भारत आए थे। उन्होंने अपने अपने अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया और साथ ही उसमें कुछ नए तत्त्व भी जोड़े। प्रथम श्रताब्दी ई.मू. और तीसरी शताब्दी ई. के बीच की अवधि में दक्कन में सातवाहन, उत्तर में कृषाण और पश्चिम में शक तीन बड़ी राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरे एवं उन्होंने इन क्षेत्रों में स्थिरता स्थापित करने वाले तत्त्वों के रूप में कार्य किया। सातवाहनों और कूषाणों के साम्राज्यों का तीसरी शताब्दी ई. के मध्य में अंत हो गया तथा उत्तर भारत में गुप्त बंश नामक एक नए राजघराने का उदय हुआ। कुछ शताब्दियों पहले के मीर्य वंश की तरह, गुप्त राज वंश ने एक बंड़े साम्राज्य का निर्माण करके और भारतीय संस्कृति की कुछ प्रवृत्तियों 🗗 संबंध था) एक प्राचीन और सुप्रतिष्ठित गणराज्य था को जो पहले की अवधियों में प्रारंभ हुई थीं, सुदृढ़ता को और काफी शक्तिशाली था और उत्तर भारत में प्रदान करके भारत के इतिहास को स्थायी रुप् प्रभावित किया। गुप्त सम्राट्ट न केवल 🕊 यह वैवाहिक संबंध उसके राजनीतिक जीवन के लिए राजनीतिक शक्ति और सुदृढ़ता के लिए, बल्कि बहुत महत्त्वपूर्ण रहा, जिसका प्रमाण चंद्रगुप्त प्रथम विज्ञान, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं।

कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। सुर्वा के चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी के पुत्र समुद्रगुप्त ने डलाहाबाद स्तंभ पराष्ट्रत्कीर्ण लेख में समद्वीपतिके , डलाहाबाद के शिलालेख में बड़े गर्व के साथ अपना

पूर्वजों के रूप में महाराज श्रीगुप्त और महाराज घटोत्कच का उल्लेख किया गया है। इत्सिंग जो 671 🐒 से 🔞 ई. तक भारत में रहा था, ने श्रीगुप्त का उल्लेख गया में चीनी यात्रियों के लिए बनवाए गए एक के निर्माता के रूप में किया था, यह मंदिर उसकी यात्रा से 🛮 🗗 500 वर्ष पहले बनाया गया था। इस राजा अगिगुप्त की पहचान गुप्त वंश के इस नाम के सबसें पहले राँगा के रूप में की गई है, जिसका उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में किया गया है। पुराशों में यह कहा गया है कि गुप्त वंश के प्रारंभिव राजाओं का गंगा के साथ लगते क्षेत्र (मध्य 👣 गा द्रोणी बेसिन), प्रयाग (इलाहाबाद और उसके औसपास के क्षेत्र), साकेत (अयोध्या क्षेत्र) तथा मगुध क्षेत्र पर आधिपत्य था। श्रीगप्त के बाद उसके पुन्ने घटोत्कच ने उत्तराधिकारी के रूप में राज सँभाला और उसे भी गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराजः कहा गया है।

सर्ने 320 ई. में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घ़द्रोत्फच् के बाद राजा बना। यह कहा जाता है कि एक्ट्रें महान गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त प्रथम 📆 एक लिच्छवि राजकुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह किया। लिच्छवि (जिससे गौतम बुद्ध का जिसका तब भी बहुत सम्मान था। चंद्रगुप्त प्रथम का ैं एवं कुर्मिरदेवी किस्म के सिक्कों से मिलता है। इन सिक्कों 🕶 चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी के चित्र गुप्त वंश के शुरू के राजाओं के बार्की हमें ै अंकित हैं तथा लिच्छवियों के नाम का उल्लेख है।



उल्लेख लिच्छवियों के दौहित्र अर्थात् लिच्छवियों की पुत्री के पुत्र के रूप में किया था। चंदगुप्त प्रथम ने एक नए संवत् अर्थात् गुप्त संवत् का सूत्रपात किया, जो सन् 320 ई. में उसके सिंहासनारूढ़ होने के समय से शुरू होता है। वह पहला गुप्त नरेश था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और सोने के सिक्के चलाए।

# समुद्रगुप्त

समुद्रगुप्त ने 340 ई. के आसपास अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला। उसने एक महान सम्राट और विजेता के रूप में ख्याति प्राप्त की। उसके पिता ने उसके गुणों के कारण, जो उसे एक अच्छा राजा बना सकते थे, अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसका चुनाव किया। इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह स्तंभ लेख उसके एक पदाधिकारी हरिषेण द्वारा तैयार किया गया था और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया था।

समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों में उन राजाओं और शासकों की एक लंबी सूची शामिल है, जिन्हें उसने पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। आर्यावर्त में उसने नौ राजाओं और राजकुमारों को राज्यच्युत किया और उनके राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया।

समुद्रगुप्त का अगला महत्त्वपूर्ण अभियान दक्षिण भारत पर था। शिलालेख में दक्षिण (दक्षिणापथ) के कुल मिलाकर बारह नरेशों और राजकुमारों की सूची दी गई है। इस क्षेत्र के राजाओं के मामले में उसने राजाओं को पहले बंदी बनाने, उसके बाद उन्हें मुक्त करने और तत्पश्चात् उन्हें उनके राज्यक्षेत्रों

का फिर से शासक बनाने की नीति का अनुसरण किया। इस प्रकार राजसी कृपा प्रदर्शित करके उसने उनकी राजनिष्ठा अर्जित कर ली। अपने दक्षिण भारतीय अभियान में समुद्रगुप्त मध्यदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों के रास्ते से उड़ीसा की ओर बढ़ा और तब वह पूर्वीतट के साथ-साथ आगे बढ़ता हुआ काँची और उसके आगे तक जा पहुँचा और महाराष्ट्र व खानदेश के रास्ते से अपनी राजधानी में वापस लौटा। इन विजय-अभियानों के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस अवसर पर उसने सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर बिल के घोड़े की आकृति थी और उन पर अंकित लेख में यह बताया गया था कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था।

इलाहाबाद के स्तंभ पर अंकित लेख में उसके राज्य की सीमाओं पर स्थित चौदह राज्यों की सूची भी दी गई है। इन राज्यों के शासक उसे कर देते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरवार में उपस्थित होकर अपने आज्ञापालक होने का प्रमाण देते थे। ये राज्य पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, असम और नेपाल में स्थित थे। इसके अलावा कुछ वन नरेशों (आटविक राजाओं) का भी उत्लेख है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपना परिचारक (सहायक) बनाया था।

इस स्तंभ लेख में राजनीतिक शिक्तयों के एक अन्य समूह की सूची भी दी गई है; जैसे— कुषाण, शक, मुरुंड और सिंहल (श्रीलंका) एवं अन्य द्वीपों के निवासी। इन शासकों ने समुद्रगुप्त के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बोध गया में बौद्ध यात्रियों के लिए एक विहार और एक अतिथि गृह बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमित प्राप्त करने के लिए उसके पास अपना राजदूत भेजा था।

140,000



आकृति 18.1 गुप्त साम्राज्य का मानचित्र .

समुद्रगुप्त बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह न कवल युद्ध कला में प्रवीण था, अपितु शास्त्रों में भी पारंगत था। उसे कविराज अर्थात् कवियों का राजा कहा जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ-लेख में उसे एक महान संगीतज्ञ कहा गया है। उसके गीतात्मक किस्म के सिक्कों से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिनमें



उसे वीणावादन करते हुए दिखाया गया है। उसने अपने दरबार में विद्वानों को प्रश्रय दिया था और उन्हें अपने मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त का देहांत लगभग 380 ई, में हुआ और उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजसिंहासन पर बैठा।

# चंद्रगुप्त द्वितीय

गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त और दल्लदेवी के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकालं में क्षेत्रीय विस्तार और सांस्कृतिक उन्नति दोनों रूपों में कीर्ति और वैभव के उच्चतम शिखर पर जा पहुँचा। अपने पिता की भांति, चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने पिता द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में एक सुदृढ़ और सुसंगठित साम्राज्य प्राप्त हुआ, जिसका उसने और आगे विस्तार किया। उसने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपनी पुत्री प्रभावतीगुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः यह विवाह शकों पर आक्रमण करने से पहले किया था. जिससे कि उसे यह भरोसा हो जाए कि दक्कन 🤫 में उसका समर्थन करने वाली एक मित्र-शक्ति मौजूद 🖔 🖔 है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के वाद प्रभावतीगुप्त ने ं अपने दो अवयस्क पुत्रों की ओर से प्रतिशासक भी अर्थात् रीजेंट के रूप में कार्य किया। उसके प्रतिशासन <sup>िक</sup>काल में जो बीस वर्षों तक रहा और उसके बाद भी गुप्तों <sup>ी</sup> व वाकाटकों के बीच मैत्रीपूर्ण व धनिष्टुठ संबंध बने रहे।

उसकी सबसे बड़ी सफलता थी, शक्तिशाली शकों पर उसकी विजय। शकों के समृद्ध साम्राज्य पर कञ्जा होने से, जिसमें गुजरात और मालवा का कुछ भाग शामिल था, गुप्त साम्राज्यं न केवल मजबूत



**आकृति 18.2** समुद्रगुप्त के (क, ख, ग) और चंद्रगुप्त के (घ, ङ) सिक्के

बन गया, बल्कि पश्चिमी समुद्री पत्तनों से उसका सीधा संपर्क स्थापित हो गया। इससे समुद्रपारीय व्यापार और वाणिज्य को असाधारण प्रोत्साहन मिला। उज्जैन जो व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक महान केंद्र था, इस विजय के पश्चात् गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कवाचित् इस विजय प्राप्ति के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यही विक्रमादित्य उपाख्यानों में विद्वानों के प्रश्रयदाता और विदेशी शासन के पंजे से मुक्ति दिलाने वाले महान मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुछ विद्वानों को इस बात में संदेह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों पर अपनी विजय की स्मृति में चाँदी के कालांकित सिक्के जारी किए।



महरौली के लौह स्तंभ पर जो मूल रूप से विष्णु के मंदिर (दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट) के सामने स्थापित था, एक लेख अंकित है। उसमें चंद्र नाम के राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि उसने वंग (बंगाल) में शत्रु-समूहों पर विजय प्राप्त की थी, अपने शौर्य-समीर से दक्षिणी समुद्र को सुगंधित बनाया था और वह्लीकों (सिंधु नदी के पार) पर काबू पाया था। इस लौह स्तंभ के राजा चंद्र की पहचान सामान्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है। इसका अर्थ यह होगा कि उसका साम्राज्य बंगाल से पश्चिमोत्तर सीमा तक फैला हुआ था।

चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, उसके विजय अभियानों के अलावा, उसके द्वारा साहित्य और कला को दिए गए संरक्षण और कलात्मक एवं सांस्कृतिक जीवन के उच्च स्तर के लिए भी याद किया जाता है। संस्कृत का महाकवि कालिदास उसके दरबार का एक सदस्य था। चीन के बौद्ध यात्री, फाहियान ने 405 ई. से 411 ई. तक भारत की यात्रा की, बौद्ध पांडुलिपियों व ग्रंथों का संग्रह किया और भारतीय विहारों में अध्ययन किया था। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया था।

# कुमारगुप्त प्रथम

चंद्रगुप्त द्वितीय का देहांत 413 ई. के आसपास हो गया और उसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा बना, और उसने चालीस वर्षों से अधिक समय तक राज किया। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने अश्वमध किस्म के सिक्के जारी किए। हो सकता है कि उसने भी अश्वमध यज्ञ किया हो, हालांकि हमें उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किंतु शिलालेखों से पता चलता है कि उसने अपने विशाल साम्राज्य को संगठित किया और चालीस वर्षों की लंबी अवधि तक उसमें शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनाए रखी। उसकी चतुराई और योग्यता के प्रमाण के लिए यह कोई कम श्रेय की बात नहीं है। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम वर्षों में गुप्त साम्राज्य को पुष्यिमित्रों द्वारा, जो नर्मदा के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था, चुनौती दी गई, किंतु कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र और भावी राजा स्कंदगुप्त ने उनका युद्ध में दमन करके फिर से शांति स्थापित कर दी।

# सम्बद्धाः

कुमारगुप्त प्रथम का 455 ई. में देहावसान हो गया और उसके बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। उसका सिंहासनारोहण शांतिपूर्वक नहीं हुआ, और कदाचित् उसके व उसके भाई पुरुगुप्त के बीच संघर्ष हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में युद्धों की भरमार रही। उसके सबसे बड़े शत्रु मध्य एशिया में रहने वाले दुर्दांत बर्बर हूण थे, जो उसी समय पश्चिम में शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के लिए खतरा बने हुए थे। श्वेत हुणों के नाम से पुकारी जाने वाली उनकी एक शाखा ने ऑक्सस घाटी पर कब्जा कर लिया और वे फारस और भारत दोनों की ओर बढ़े। उन्होंने हिंदुकुश को पार करके गांधार प्रदेश पर कब्जा कर लिया और गुप्त साम्राज्य को ललकारा। स्कंदगुप्त ने हूणों को ऐसी करारी हार दी कि उन्होंने लगभग पचास वर्षों तक गुप्त साम्राज्य को फिर छेड़ने की हिम्मत नहीं की, हालांकि उन्होंने इस अवधि में फारस में तबाही मचाए रखी। स्कंदगुप्त के शासनकाल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटना थी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार।



यह झील चंद्रगुप्न मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी। हम पढ़ चुके हैं किं इससे पहले इस झील की मरम्मत शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में की गई थी।

# गुप्त वंश का पतन

इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ष 467 ई. में स्कंदगुप्त की मृत्यु होने के 100 वर्ष बाद तक गुप्त वंश का अस्तित्व वना रहा। स्कंदगुप्त के वाद उसका भाई पुरुगुप्त राजा वना। उसकी उपलब्धियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है और शायद उसकी कोई उपलब्धि थी भी नहीं। इसके बाद गुप्त वंश का एकमेव शासक, जो साम्राज्य के काफी बड़े भाग पर शासन करता रहा था, बुद्धगुप्त था, जिसके शिलालेख वंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिले हैं। उसके उत्तराधिकारी प्रशासन को सँभाल नहीं पाए और वे कुछ राज्यपालों और अधिकारियों के विद्रोह और हुणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। यद्यपि हुणों का शासन भारत में विदेशी शासनों में सबसे कम अवधि का शासन था, लेकिन गुप्त साम्राज्य को इससे बहुत धक्का लगा। हुणों ने तोरमाण के नेतृत्व में 512 ई. में एक बार फिर आक्रमण किया। उन्होंने ग्वालियर और मालवा तक उन्तरी भारत के एक काफी वड़े भाग पर कब्जा कर लिया। तोरमाण का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरकुल था, जिसने शाकल (स्यालकोट) को अपनी गजधानी बनाया। भारत में हूणों का शासन बहुत ही कम समय के लिए रहा। ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है कि मिहिरकुल ने किस प्रकार मगध पर आक्रमण किया और गुप्तवंश के राजा बालादित्य द्वारा उसे वंदी बनाया गया और किस प्रकार मगध की राजमाता द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर

उसकी जान बख्शी गई। मालवा से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार, मालवा के एक स्थानीय शिक्तिशाली शासक यशोवर्मन ने भी मिहिरकुल को पराजित किया था। यह ज्ञात नहीं है कि उसने यह कार्य स्वतंत्र रूप से किया था अथवा बालादित्य के सहयोगी के रूप में।

# गुप्त वंश के वाद का उत्तर भारत

गुप्त वंश के पतन के समयं से लेकर सातवीं शताब्दी के शुरू में हर्ष के उदय होने के समय तक, उत्तर भारत में चार प्रमुख राज्य फले-फूले। ये थे : मगध के गुप्त, मौखरि, पुष्यभूति और मैत्रक। इन राज्यों के बीच गुप्त वंश के गत वैभव को प्राप्त करने की होड़ थी। मगध का यह गुप्त वंश, मगध का एक छोटा-सा राजवंश था (इसे गलती से गुप्त सम्राटों का राजवंश न समझ लिया जाए)। यह तय करना संभव नहीं है कि इनका गुप्त सम्राटों के राजवंश के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध था अथवा नहीं। इस परिवार के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने ब्रह्मपुत्र तक कई बार विजय अभियान किए। मौखरियों का कब्जा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्नीज के आसपास था। मौखरियों ने मगध के कुछ भाग को जीत लिया था। ईशानवर्मन और उसका बेटा सर्ववर्मन शक्तिशाली मौखरि राजा हुए और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ईशानवर्मन को इसलिए याद किया जाता है कि उसने ह्णों का डटकर चीरतापूर्वक सामना किया था, जो एक बार फिर भारत के हृदयस्थल की ओर बढ़ आए थे।

पश्चिम में मैत्रक घराने ने भटार्क के नेतृत्व में सौराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी वलभी थी। मैत्रकों के शासन में वलभी न



केवल शिक्षा और संस्कृति का बल्कि व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र बन गई थी। इन चार मुख्य राज्यों में मैत्रकों का राज्य सबसे लंबे समय तक कायम रहा और मैत्रकों ने आठवीं शताब्दी के मध्य तक उस समय शासन किया, जब तक कि अरबों के आक्रमणों के कारण उनका पतन नहीं हो गया।

एक अन्य राजवंश, जिसकी स्थापना लगभग उसी समय हुई थी, जब मैत्रक वलभी वंश स्थापित हुआ था, वह थानेश्वर के पुष्यभूतियों का था। इस राजवंश ने भारतीय इतिहास में कहीं अधिक विशिष्ट भूमिका निभाई थी। पुष्यभूति परिवार हूणों के हमले के बाद सामने आया और उसने प्रभाकरवर्धन के सिंहासनारूढ़ होने के बाद अपने राजनीतिक अस्तित्व को उजागर किया। प्रभाकरवर्धन ने परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बाणभट्ट द्वारा उसका उल्लेख "" हूण रूपी मृग के लिए सिंह, सिंधु नरेश के लिए ताप, गुजरात के राजा की नींद उड़ाने वाला, गांधार के स्वामी गंध-मादन हाथी के लिए पित्त ज्वर, लाटों के कौशल का विनाशकर्ता, मालवा की भाग्यदेवी रूपी लता के लिए परशु" के रूप में किया है।"

प्रभाकरवर्धन की प्रभुसत्ता का संभवतः पश्चिमोत्तर में संपूर्ण पंजाब तक और दक्षिण में मालवा के कुछ भाग तक विस्तार था। उसके शासन के अंतिम चरण में हूणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन व राज्यश्री नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह मौखिर राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। जब प्रभाकरवर्धन अपने राज्य की सीमाओं का पश्चिम और दक्षिण की ओर तेजी से विस्तार कर रहा था, तो बंगाल और असम में दो शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई।

जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो लगभग 525 ई. के लगभग बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। गौड़ प्रदेश ने, जिसमें वंगाल कं पश्चिमी और उत्तरी भाग शामिल थे, अपनी स्वतंत्र सला की घोषणा कर दी, लेकिन मौखरियों ने उसे दबा दिया। इसके आधी शताब्दी के बाद गौड़ों के सिंहासन पर शशांक आरूढ़ हुआ। उसने अपनी राजधानी कर्णसुवर्ण (मूर्शिदाबाद के निकट) में स्थापित की और शीघ्र ही वह संपूर्ण बंगाल का स्वामी बन गया। उसने उड़ीसा को जीत लिया और फिर पश्चिम में मौखरियों के विरुद्ध कन्नीज की ओर बढ़ा। मौखरि नरेश ग्रहवर्मन का विवाह प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। इस वैवाहिक संबंध ने दोनों परिवारों की स्थिति को मजबूत बना दिया। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद शशांक ने मालवा के राजा की सहायता से कन्नीज पर आक्रमण कर दिया। राजा ग्रहवर्मन मारा गया और रानी राज्यश्री को कारावास में डाल दिया गया। यह समाचार सुन कर राज्यवर्धन ने गौड़ और मालवा के राजाओं का दमन करने के लिए अपने सैन्यबल के साथ तत्काल क्च किया, किंतु वह शशांक द्वारा धोखे से मार दिया गया।

# हर्ष

राज्यवर्धन की मृत्युं के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जिसे शीलादित्य भी कहा जाता है, संलह वर्ष की आयु में 606 ई. में पुष्यभूति सिंहासन पर बैठा और उसने इकतालीस वर्षों तक शासन किया। ग्रहवर्मन की मृत्यु के पश्चात् मौखिर राज्य के मंत्रियों ने अपने राज्य की गद्दी हर्ष को पेश की। पहले के अधिकतर भारतीय राजाओं की तुलना में हर्ष के समय का विवरण अधिक अच्छी तरह से अभिलेखवद्ध है। किव बाणभट्ट ने हर्षचिरित (हर्ष की जीवनी) में उसके सत्ता में आने की सभी घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसके साथ ही चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी हर्ष और उसके शासनकाल के भारत के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा है।

# भ्याने यग्ना शाहिता है जिस्

आकृति 18.3 अपनी हस्तलिपि में हर्ष के हस्ताक्षर

सिहासन पर बैठने के बाद, हर्ष ने सबसे पहले अपनी विधवा ' हन को विध्य वन से बचाया. जहाँ पर वह अपनी सभी परिचारिकाओं के साथ अग्नि में , कूदने जा रही थी। इसके बाद हर्ष अपने भाई राज्यवर्धन और अंपने बहनोई, ग्रहवर्मन की मौत का बदला लेने के लिए शशांक के विरुद्ध पूर्व की ओर बढ़ा। हर्ष गौड़ के विरुद्ध अपने पहले अभियान में सफल नहीं हुआ, लेकिन शामनकाल की समाप्ति के करीब, गौड़नरेश शशांक की मृत्यू के बाद, अपने दूसरे अभियान में उसने मगध को और शशांक के साम्राज्य को भी जीत लिया। गौड़ प्रदेश को हर्ष और कामरूप के राजा भारकरवर्मन ने, जो हर्ष का सहयोगी थां, आपस में बाँट लिया। हर्ष को अपने सैनिक अभियान में सफलता मिली और उसने उत्तरी भारत का काफी बड़ा भाग जीत लिया। हवेनसांग ने लिखा है कि "वह निरंतर युद्ध करता रहा, जब तक कि उसने छः वर्षों में पाँच भारतीय राजाओं को जीत नहीं लिया। तब अपने राज्यक्षेत्र का विस्तार करने के बाद उसने अपने सैन्यबल में वृद्धि की, और हस्ति सेना की संख्या बढ़ाकर 60,000 एवं अश्वारोही सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 कर दी तथा उसके बाद उसने एक बार भी शस्त्र उठाए बिना तीस वर्षों तक शांतिपूर्वक राज किया।" हर्ष ने अपने साम्राज्य को नर्मदा के पार बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। ऐहोल के शिलालेख में यह उल्लेख है कि हर्ष को बादामी के चालुक्य राजा, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ह्वेनसांग ने भी यह लिखा है कि हर्ष चालुक्य नरेश को हरा नहीं सका। हर्ष के साम्राज्य का विस्तार पंजाब से उल्ली उड़ीसा तक और हिमालय से नर्मदा के किनारों तक था। वलभी का मैत्रक नरेश ध्रुवभट्ट द्वितीय और कामरूप का राजा भास्करवर्मन उसके मित्र थे।

भारत के इतिहास में हर्ष ने जो अमर कीर्ति अर्जित की है, वह उसके विजय-अभियानों के कारण उतनी नहीं है, जितनी कि उसके शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, जिनका विशद वर्णन ह्वेनसाग द्वारा और उसके जीवन चरित लेखक बाणभट्ट द्वारा किया गया है। यह महान सम्राट न केवल विद्या का संरक्षक था, बल्कि स्वयं भी एक सुयोग्य लेखक था। उसने तीन संस्कृत नाटक लिखे थे— नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसने अपने यहाँ विद्वानों का एक मंडल बनाया था, जिनमें से हर्षचरित और कादंबरी का लेखक बाणभट्ट सबसे अधिक विख्यात है।

हर्ष न केवल एक कुशल प्रशासक था, बल्कि एक सिहण्णु राजा भी था। वह व्यक्तिगत रूप से राजकाज की जाँच करता रहता था और स्थिति को अपनी आँखों से देखने के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों की यात्रा करता था। धार्मिक आस्था की दृष्टि से वह एक शैव था, लेकिन अन्य धार्मिक संप्रदायों के प्रति भी समान भाव से सम्मान दर्शाता था। ह्वेनसांग ने उसका वर्णन एक उदार बौद्ध के



आकृति 18.4 हर्ष के साम्राज्य का मानचित्र

रूप में किया है, जो अन्य संप्रदायों के देवताओं का भी सम्मान करता था। उसके दान-पुण्य के कार्यों से सभी समुदायों, संप्रदायों और धुर्मी को लाभ मिलता था। अशोक की भांति, उसने विश्राम गृह तथा अस्पताल बनवाए एवं अनेक ब्राह्मण, बौद्ध और जैन प्रतिष्ठानों को दान दिया। ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल की दो सर्वाधिक प्रसिद्ध घटनाओं अर्थात् कन्नौज और प्रयाग में आयोजित सभाओं का वर्णन किया है। कन्नौज की सभा ह्वेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी, जिसके लिए राजा के मन में बहुत स्नेह और

आदर था। इस सभा में बीस राजाओं, चार हजार बौद्ध भिक्षुओं, लगभग तीन हजार जैनियों और ब्राह्मणों ने भाग लिया था।

कन्नौ ज के समारोह के बाद, हर्ष ने ह्वेनसांग के साथ प्रयाग (इलाहाबाद) प्रस्थान किया, जहाँ पर वह हर पाँच वर्षों की समाप्ति के बाद



आकृति 18.5 ह्वेनसांग

गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर धार्मिक अनुष्ठान किया करता था। वहाँ वह एक लंबे दान-सत्र का आयोजन करता था, जो लगभग तीन महीने तक चलता था। इन तीन महीनों में उसकी लगभग सारी धन संपत्ति समाप्त हो जाती थी जो पिछले पाँच वर्षों में जमा हुई थी। यहाँ तक कि हर्ष अपने वस्त्र और रत्न-आभूषण भी दान कर देता था और एक बार तो उसने पहनने के लिए अपनी बहन से भीख माँगकर एक साधारण वस्त्र लिया था। हर्ष ने अपने जीवन-काल में प्रयाग में ऐसी छः सभाओं (दान-सत्रों) में भाग लिया और अपना सब कुछ दान में दे दिया। हर्ष ने 641 ई. में ह्वेनसांग के साथ अपना एक राजदूत चीन भेजा और बदले में चीन से एक राजदूत

आया। हर्ष का देहांत 647 ई. में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष के बाद उसके राजिसहासन पर बैठने वाला उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य उसके मंत्री द्वारा हड़प लिया गया।

#### दक्कन और दक्षिण भारत

दक्कन और दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी ई. के पूर्वार्ध में सातवाहनों के शासन के समाप्त होने के बाद, तीसरी शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में वाकाटक सत्तारूढ हए। इस राजवंश के संस्थापक विंध्यशक्ति के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी, प्रवरसेन, पश्चिमी और मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वही एकमेव ऐसा वाकाटक शासक था, जिसे सम्राट की पदवी दी गई थी। उसने वाजपेय यङ्गे और चार अश्वमेध यज्ञ किए। वाकाटक साम्राज्य को प्रवरसेन के उत्तराधिकारियों द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक मुख्य शाखा थी और दूसरी शाखा को वत्सगुल्म शाखा कहा जाता था। पश्चिमी और मध्य दक्कन में राजनीतिक शक्ति के रूप में वाकाटकों के महत्त्व को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा महसूस किया गया जिसने अपनी पुत्री प्रभावतीगुप्त का विवाह वाकाटक परिवार में किया। वाकाटक और गुप्त बहुत लंबे समय तक एक-दूसरे के मित्र बने रहे। वाकाटकों के बाद तीन प्रमुख राज्यों अर्थातु बादामी के चालुक्यों, कांचीपुरम के पल्लवों और मद्रै के पांड्यों का दक्कन और दक्षिण भारत में लगभग 300 वर्षों तक आधिपत्य रहा।

दक्कन में वाकाटकों के बाद बादामी के चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने वातापी (यानी बादामी)



और ऐहोल को अपना आधार बनाकर अपना विस्तार ्रारु किया तथा वहाँ से उत्तर की ओर बढ़े और उन्होंने नासिक के आसपास के क्षेत्र व ऊपरी गोदावरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया । पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने 610 ई. से 642 ई. तक शासन किया। वह कन्नीज के राजा हर्षवर्धन का समकालीन था। उसकी विजयों और चालुक्यों के प्रारंभिक इतिहास का विस्तृत विवरण ऐहोल के शिलालेख में पाया जाता है, जिसकी रचना रविकीर्ति द्वारा की गई थी। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विष्णुवर्धन ने चालुक्य राज्य की पूर्वी शाखा की नींव डाली, जिसकी राजधानी पहले पिष्टपुरी में और बाद में वेंगी में थी। यह शाखा मुख्य शाखा यानी पश्चिमी शाखा से स्वतंत्र बनी रही और बारहवीं शताब्दी तक अपने राज्य पर बिना किसी हस्तक्षेप के उसका प्रभुत्व बना रहा। बादामी के चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट सत्तासीन हुए और उन्होंने दक्कन में अपना विशाल साम्राज्य बनाए रखा। इस वंश का सबसे पहला ज्ञात शासक दंतिदुर्ग प्रथम था, जिसने 752 ई. में चालुक्यों को हरा कर बादामी पर कब्जा कर लिया।

दक्कन में चालुक्यों और पल्लवों के समकालीन थे—गंग और कदंब। पश्चिमी गंगों ने, जिन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है कि उनकी कलिंग के पूर्वी गंगों से अलग पहचान की जा सके, आधुनिक मैसूर के काफी बड़े भाग पर शासन किया। इस क्षेत्र को उनके नाम पर गंगवाड़ी कहा जाता था। इस वंश के संस्थापक कोंकणीवर्मन धर्ममहाधिराज ने संभवतः चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन किया था और उसकी राजधानी कोलार में थी। गंग राजाओं ने 350 से 550 ई. तक स्वतंत्र रूप से शासन किया। उनके पल्लवों, बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के साथ जो उनके समकालीन थे. वैवाहिक संबंध थे। गंग राजा दुर्विनीत एक प्रसिद्ध शासक था। वह कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विद्वान था। श्रीपृरुप इस वंश का एक अन्य महत्त्वपूर्ण शासक था, वह अपनी राजधानी मण्यपुर (बंगलीर के निकट मन्ने) ने गया। उसका राज्य 'श्रीराज्य' कहलाता था, जो स्पप्टतः उसके राज्य के समृद्ध हांने का प्रमाण है।

कदंब वंश की स्थापना मयुरशर्मन नामक एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा की गई थी। यह कहा जाता है कि वह कांची में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन कुछ पल्लव अधिकारियों ने उसे अपमानित किया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए, वह एक सैनिक बन गया। उसने अपनी सेना वनाई और राज्याधिकारियों को पराजित कर दिया, फिर पल्लवीं ने भी मयुरशर्मन की स्वतंत्रता को मान्यना दे दी। कदंबों ने 345 से 365 ई. तक बनवामी से राज्य किया। काक्स्थवर्मन (435-455 ई.) इस वंश का सबसे प्रतापी राजा और प्रशासक था। उसने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और गंग और गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसकी मृत्यु के बाद परिवार का दो हिम्सों में वंटवारा हो गया और एक शाखा वनवासी से तथा दूमरी शाखा त्रिपर्वत से राज करती रही। त्रिपर्वत के शासक कृष्णवर्मा प्रथम ने परिवार को फिर से एक कर दिया. लेकिन बादामी के चालुक्यों ने 540 ई. के आसपास कदंबों को पराजित कर उनके राज्य की अपने राज्य में मिला लिया।

दक्षिणी प्रायद्वीप में पल्लव, पांड्य और चोंल नामक तीन राजवंश प्रमुख शक्ति थे। पल्लवों ने तीसरी शताब्दी ई. में सातवाहनों के पतन के वाद नौवीं शताब्दी ई. में चोल वंश के उदय होने तक वड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पल्लवों के मूल के वारे में विवाद है। पल्लव राजा दो समृहों में विभाजित थे।





आकृति 18.6 दक्षिण भारतं का मानवित्र

प्रारंभिक पल्लव और बृहद् पल्लव। प्रारंभिक पल्लवों के बारे में हमें संस्कृत और तमिल शिलालेखों से जानकारी मिलती है। उन्होंने कई यज्ञ किए थे और एक सुसंगठित क्षेत्र पर उनका शासन था, जिसके

अंतर्गत प्रायद्वीप का उत्तरी भाग शामिल था जो पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ था। सिंहविष्णु एक प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसने छठी शताब्दी ई. में शासन किया था। उसने अपने परिवार



के प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेंद्रवर्मन प्रथम (600-630 ई.) बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह किव भी था और गायक भी। उसने मत्तविलास प्रहसन नामक एक प्रहसन (मजािकया नाटक) संस्कृत में लिखा था। उसके काल में समूचे मंदिर को ठोस चट्टान काटकर बनाने की प्रथा शुरू की गई। महाबलिपुरम् के रथ इस कला के सुंदर उदाहरण हैं। वह चालुक्य राजा, पुलकेशिन् द्वितीय और कन्नौज के राजा हर्पवर्धन का समकालीन था। इस काल में एक ओर पुलकेशिन् द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ और दूसरी ओर पुलकेशिन् द्वितीय और महेंद्रवर्मन् प्रथम के बीच। इन दोनों में पुलकेशिन् द्वितीय को विजय प्राप्त हुई।

महंद्रवर्मन प्रथम को पराजित करने के बाद, पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य के उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर लिया। तदनंतर पुलकेशिन द्वितीय को महंद्रवर्मन प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित किया गया। नरसिंहवर्मन व्वारा पराजित किया गया। नरसिंहवर्मन के बादामी तक बढ़ आया और उसने उस पर घेरा डाल कर कब्जा कर लिया। इस विजय के पश्चात् नरसिंहवर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण कर ली। यह भी कहा जाता है कि उसने चोल, चेर, पांड्य और कलभू राजाओं को भी पराजित किया था। नरसिंहवर्मन ने श्रीलंका के एक राजकुमार मानवर्मन

को शरण दी थी और उस देश की राजगद्दी प्राप्त करने में उसे सहायता देने के लिए दो नौ सैनिक बेड़े श्रीलंका भेजे थे। वह दक्षिण भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और उसने पल्लवों की शक्ति व प्रतिष्ठा को श्रीलंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया तक फैलाया।

नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल (695-722 ई.) शांतिपूर्ण था। यह स्थापत्य कला की उल्लेखनीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में एक विशेष शैली का प्रारंभ हुआ, जिसे आमतौर पर मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली कहा जाता है। पल्लव शासक ने चीन के सम्राट के पास भी अपने राजदूत भेजे थे।

आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पल्लवों को चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय (733:745 ई.) के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने कांची को तीन बार रौंद डाला। पल्लवों को दंतिवर्मन के शासनकाल (लगभग 796-840 ई.) के दौरान पांड्यों और राष्ट्रकूटों के आक्रमणों से भी भारी क्षति पहुँची। इन संघर्षों के कारण पल्लवों की शक्ति का शीघ्र ही हास होना शुरू हो गया और उनके बाद चोल सत्तासीन हो गए, जिनके भाग्य में दक्षिण की सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति बनना लिखा था और जिनके प्रभाव और शित्त को शीलंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों द्वारा भी महसूस किया गया।



- चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्त वंश के उदय का वर्णन करें।
- समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करें।
- समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की चर्चा करें। 3.
- चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की चर्चा करें। उसे 'विक्रमादित्य' के नाम से क्यों जाना जाता था?
- गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करें।
- गुप्त वंश के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें।
- पुष्यभृति कौन थे? उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में लिखें।
- हर्ष के व्यक्तित्व और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें।
- सातवाहनों के बाद, आठवीं शताब्दी ई. तक दक्षिण भारत की राज़नीतिक स्थिति का वर्णन करें।
- 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) कुमारगुप्त
  - (ii) पुलकेशिन द्वितीय
  - (iii) महेंद्रवर्मन
  - (iv) नरसिंहवर्मन
- 11. कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्यों और उनके राजनीतिक संबंधों की चर्चा करें।
  - भारत का नक्शा खींचे और उसमें गुप्त साम्राज्य का विस्तार दर्शाते हुए महत्त्वपूर्ण नगरों को दिखाएँ।
  - गुप्त काल की कुछ साहित्यिक कृतियाँ एकत्र करें और कक्षा में उन्हें पढ़ें।
  - नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सामग्री और उसके पुरावशेषों के फोटो इकट्ठे करें।
  - विश्वविद्यालय में अपनाई जाने वाली शिक्षा-प्रणाली की चर्चा कक्षा में करें।
  - भारत के रेखाचित्र (खाकें) में दक्षिण भारतीय राज्यों को उनकी राजधानियों और अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों के साथ बिखाएँ। स्थानों के साथ विखाएँ। इस कर्ल के पुराहल्लीय न्मारकों का समुक्तित चित्र (कोलॉज) बनाएँ।

english sang a server of complete database and a subtraction of the server of the serv in the standard the factor of the control of the co would be only at most the other than the comment of the other of the other control of the state of the comment the term that he has a figure from those and countries to the appearance of a second security of the term of the countries of the हुई हा करा में कार महा प्रतिभाव रहाहर आहे. उन का आलाई वा हाई एड्राइट वाट र ने हर के पड़ा । करी हाँ र 2、背景,10、1011年7月1日第二日建筑中央设置 ४ - ७६ में खार मध्यम क्षेत्री, स्थान Art . 3 . 5 4 . 22 . ma . 3 8 . Cotton to perform the safe was a प्रमान केला नहीं क्यांच्या केला हुने। ान असी बालास है दर्शन बन अध्यक्ति । पर दाया और बल दाति । ११ र पार मा मा मा मा रा . . : : 31 1 1 7 1 3 2 45  $I_{i_1} \to C_{i_1} \cdot \ell_{i_2} \cdot \ell_{i_3}^{\mathrm{th}}$ 1 13 % In the district 11. 2 6

A 1016 7

18.60

of the Mili

in his da

18 21 4

. . . . . 40 A 43 E8 + 3

nated atten

tome if it is

· in the

्रिकेश निर्माण के कारण ताम कारण सात है है के तुस्ता के कारण कारण के तुस्ता के तुस्ता के तुस्ता के तुस्ता के त कारण के कारण किया के तुस्ता के तुस्त 👫 में में देखार आधार अप देश और कर औं पर एक राव नाम में अप इंदर अंगर पूर्व और अप अंगर का प्राप्त की

तीर पाला के रोप पारमक मान्य एक एका नामिक माना । जनक राजा है राजा मान्य है राजा मान्य है । उन राजा के मान्य है के किस के अपना के लें के पता है। तुर्भ पूर्ण क्षुप्र क्षुप्रके के देश के के किस के के अपना है। इस के किस के कि તીના કર્યો કરતે ત્યાં ત્રાર પ્રાપ્ત ભૂત મુખ્ય શાળાની દેખું ત્ય નાક મુખતાનું કહે કેન્દ્ર કરે કે તે અને કાર કરે ફ 💓 ने पुत्री लाहरे असे 🖲 और 🕏 भेर पहेंचा हो प्रभावत के हरेग अग्राह 🔐 वार राज्य राज्य है । 😽

> to the first that the state of the art to take an income with the contract of the state of the contract of ्रेष्ट के की का महार्थित का का 1946 जा भारत का का अपने के अपने की

हैं। बहुता पार्ध संस्थितिहाँ हैं हिंदी हैं कहिला है कि कि नाम है हर्षे अतिराम्भा का काम्यमुम बुधिया के प्रचानका व एक । १,११४ । १५ है है जिससे के १०० जनकाम की बन्द का प्रकार कर रहा। का एएए एक की है है।

क्षाच्या प्रदेश स्थापन , असन्तर, असन्तर, अस्तर । अस्तर । अस्तर अस्तर । अस्तर । अस्तर । अस्तर । अस्तर । अस्तर । विवस्ति को जाएक प्रमान में प्राप्त से अवस्ता प्राप्त अवस्ता अवस्ता अवस्ता । ता अवस्ति से अवस्ति ।

्यप्रदेश मोग्रा के स्थाप कि है तारे प्यार इस अध्या होंद्रा अप का करा गैर गांची है। करा का कर क अपेन कान म फीलका का नव्यक्ती और उम्र १५ म.इ.

ा के देख के तम हैने भारत व रहा है।

 अध्यक्ष (असीक्ष्म अवस्थित कृष्ण कृष्ण ने प्राप्त कृष्ण कृष 👀 है किया राज्य 😘 औ और के ले जान का बैल्ह्य प्रश्निक के पान नेवान में 😘 अस्ति के ार अंद प्रतामे : ग्रंथ प्रतान में भूनिनमून हैं। यून्ड का प्रतान में महिला विकास मुल्ला मह 相遇 经收款 鐵 电路 经收款的 化铁铁矿 化二烷 化二烷 化多元 经保险 化二烷化二烷

र प्रकारिक हुन्या स्ट्रम्सलय न हम पीट के बाल्फ सन्त्री प्रतात राज्य १४७८ है रहन हिंदी । वे उस पर १० ं इन्होंने अधना रुपये की फाल जाया निकेतिया और और पोत्रवा तथा दिए । वहां १ के अधिका ने स्व १ के

. . તે તેને પ્રત્યુક છે. કેમ કેમ તેઓમાં પણ દુધા તોક માણવા માર્થ છે એક મથતામાં ને તેમ માણવામાં મહિલાઈના પૂર્વ પણમાં ને તેમ માણવા એક ्रकृत है काई के सब समुद्रभा कर है। कुंधिया प्रतित होता में, प्राचीय हो। एतियांमा होताल कुंचिय प्रति का पासिय वाल वाचीर सम ह में ल्यापर कर कुटीला की। है किए प्रतान करान ी. स. ही. बात हते ही तीन देव जोतनी, पुरुष्कात, रास्तान सामर की राह्मीना में बात गया है। इसके जनाम पेक्तान आप की बिवान में निर्मा करता भी में जिन्ही है। से प्राप्त स्वापाल हाता है। 溪 - 🚁 पने हा एकते हु हत्या भाग हा एक व्यक्तिक के स्वयं साम कारहे हैं चार्च की का सहार सी इन देखां स्टेन्स पीयर्क और तीना एसको 🖟 भाग पता, वह भारतीय पता कर उत्पर्क 🦠 ५ रह १५ हे महोते के अधान शतेमगांका करते का समानों का सिवाम नहीं की अविवक्ता संप्रका और राज अधा पूर्व अरू के लाव वादर के

🖟 प्राचनकर की चाहर बुक्कु रुख्नुक है औरखुमा मध्या पर करनीय मुगाओ करोक का आवर प्राच के असम प्राच प्रीप्ता आऔर करीने प्रकार का में औरक समय पर 🦠 रहिल हेच लियों जैब तह जिलाहर प्राप्ती (अब्दों) है ज़िलार मह या च इससे समाप्त मंत्रुच आची रह किन्तुनाम और सेलय सामित कर हम चीन्य मितन मिलाहरमों और महिलेग्या स्थान न इ.स. १५ १५ १५ १५ वर तर है। वेन पर्दे भागक भागे से जे जभी भी देख, ह स्पन्ने हैं एसकी वादीन भायत कर अंतर प्राप्त कर सकते हैं।

कानाह च हैरा है कि देश नीक्षा महादी के प्राचन मुचार में ही शान का करते. होतार के ख़ब नहिंदी है मचाने आ धार बन ममय बरोजा पीचा जो काचा के स्वार में क TOOL THE CONTROL OF THE STATE O 2 FINEST OF GREAT हा कारण परिचार और जा इसके प्रकर्श रह से कहा ने पीत, बाय पश्चित, पीत्रीय राजवा जैने यह पश्चित्र के शब नाविक्षय यकत नवीं ए का रहा था पीत्रीय सार्विक में प्रेन न एक होता है और अनुकार भारती के सुवार में सुवार प्रेसिय का नाम नाम का अपना का साम कार्य के आहे कारत की से अपना की ्रा है। है के प्रतिकृतिक क्षेत्र के स्वाप्त के स्वाप्त के तीन का सुनक्षीत्र काता है। स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त किया के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त है। इस क्षेत्र के हास्त्रिक के संस्कृति वर कहा प्रकान स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त के ती, उच्चा स्वाप्त के स्वाप्त कारतन सम्बद्ध है। है सराम मेर १५ सार्यमा भएवाए में बहुत्य सामें रहामार कर विवय था। और ऋते हुन्ये माख समावा को सामान्य गरिका से देन सकत अर्थ किए से उ ीर बहु को पर एक राज बंधे से ओजांक भारत तथ एक प्रमुख बहुनिक भीवन क्रम 🕡 🙃 , और सम्याकी रेत पर राजधराने बन्ते

दूसरी और जाता है की हमें समयाका वैभवनियाई के लिए के के प्राप्त के का का का िएकोजात, तेलके की विश्वेव रहेत हो होते व तेल वर्तन वर्तन वर्तन वर्तन की वर्तन ा 💎 🖟 १५ के के किस सु १८५४म सम्बद्ध १८ मुख्य प्रवर मीमाम और के प्राप्तकार से सहस्य किसा करते थे। आर्थ होंगे से के के के के के के परवर्षिक जलते 🤫 ा राज्य प्रकार व विकास सेवह और संख्ये प्रवासी है हो करते आप के एम होते हैं हो काम यह आप प्रकार पान के सकत विदेश करते. अपने अपने अपने अपने 🔧 🕠 प्राप्त कर के और है. करने केंद्र की उन्हें पर कुमाना में पोकुल करने रहिना। यह बिया, यह बिया, यह किया है भवन प्रतिक हो भवन प्रतिक अपे का वर्ष के अपने प्रतिक सामित के प्र त 👉 🖟 🔆 अरुप्रा १९११ सुन्नति को पण पनने से किएका बरुनार नम किस और नत सही पर सुक्र तथा बड़ी ए सीपक्र मार्थ तथा पण प्राप्त की पात तथा की पात पर है। 🕝 ंकर कर राज देशके पर कार्त के भाग के अपने के फेब अर्थन के अब कि स्थानिक प्रांत के कर मिलाई कर ओर अब के आणि कि मिलाई कि कि कि कि कि कि अर्थन के अर्थ रक्त कर है है के प्रतिकार की विकास के की समाज के की समाज की किया है। यह सामाज का समाज के समाज के सामाज के सामाज इससे पिछले अध्याय में हमने उस मनोमुग्धकारी घटनाचक्र की एक झलक देखी थी जो पाँच सौ वर्षों की अवधि में घटित हुआ था। साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता रहतां है; और समय की रेत पर राजघराने बनते और मिटते रहते हैं, किंतु जब हमारा ध्यान अस्त्र-शस्त्रों की इन टकराहटों से हटकर दूसरी ओर जाता है तो हमें समय का वैभव दिखाई देता है। इस वैभव में राज्य-व्यवस्था, धर्म, समाज, आर्थिक जीवन, साहित्य, कला और स्थापत्य एवं प्रौद्योगिकी की स्थित आमिल है।

#### राज्य-व्यवस्था और प्रशासन

इस अविध में जिन सरकारों की स्थापना हुई, वे काफी सुसंगठित थीं। इसका पता इस तथ्य से लगता है कि समय-समय पर होने वाले युद्धों के आधात और उत्तराधिकार के अनेक मामलों में विवाद उत्पन्न होने के बावजूद गुप्तों, चालुक्य और पल्लव राजाओं का शासन क्रमशः दो सौ वर्ष, चार सौ वर्ष और छः सौ वर्ष तक बना रहा। संचार के धीमे साधनों वाले उन दिनों में, यह सचमुच एक असाधारण बात है कि वे इतने लंबे काल तक, इतने विशाल राज्यक्षेत्रों को इकट्ठे रख सके। प्रशासन-तंत्र इन सभी मामलों में न्यूनाधिक रूप से एक-जैसा ही था, सिवाय इसके कि प्रशासन के अंगों और संघटकों में समय और स्थान के अनुसार थोड़ी-बहुत भिन्नता थी। हो सकता है कि पदाधिकारियों के नाम बदल गए हों, लेकिन उनके कार्य नहीं बदले।

पहले की तरह राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें उत्तर में भुक्ति और दक्षिण में मंडल अथवा मंडलम् कहा जाता था। तदनंतर प्रांतों का उप-विभाजन उत्तर में विषय अथवा भोग और दक्षिण में कोट्टम

अथवा वलनाडु के रूप में किया जाता था। प्रशासन की अन्य इकाइयाँ अवरोही क्रम में इस प्रकार थीं: जिले अधिष्ठान अथवा पट्टन उत्तर में और नाडु दक्षिण में; ग्राम समूह अर्थात् आधुनिक तहसील, जिन्हें उत्तर में वीथि और दक्षिण में पट्टल और कुर्रम कहा जाता था। गाँव सबसें नीचे की प्रशासनिक इकाई था।

प्रशासन का काम चलाने के लिए अनेकानेक केंद्रीय. प्रांतीय और स्थानीय पदाधिकारी होते थे। गुप्तों ने प्रशासन के पुराने नौकरशाही रूप को जारी रखा, हालांकि यह अधिक विस्तृत रूप से संगठित था। भुक्ति का प्रशासक, जिसे उपरिक कहा जाता था. राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। वह बाद में विषय के प्रभारी अधिकारी को नियुक्त करता था, जिसे विषयपति कहा जाता था । गुप्त काल के शिलालेखों से विषयपतियों के कार्यों के बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारी प्राप्त होती है। उनके मुख्यालय नगरों में होते थे. जहाँ उनके अपने अधिकारी होते थे और उनके प्रशासनिक कार्यों में उनकी सहायता के लिए चार सदस्यों वाले सलाहकार बोर्ड होते थे, जो विभिन्न अनुभागों का प्रतिनिधित्व करते थे; जैसे-(i) नगरश्रेष्ठि (व्यापारियों और बैंकरों की श्रेणी (गिल्ड) का प्रमुख) विशेष रूप से विशिष्ट गिल्ड का और सामान्य रूप से शहरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, (ii) सार्थवाह (व्यापारियों के गिल्ड का प्रमुख) विभिन्न व्यापारिक समुदायों का प्रतिनिधित करता था, (iii) प्रथमकृतिक (शिल्पियों का प्रमुख) शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता था, तथा (iv) प्रथमकायस्थ (मुख्य प्रतिलिपिक) जो कायस्थ अथवा आधुनिक समय के मुख्य सचिव जैसे, सरकारी पदाधिकारी का प्रतिनिधित्व करता था। इस निकाय को अधिष्ठानाधिकरण कहा जाता था।

इमी प्रकार प्रत्येक नगर की एक परिषद् होती थी। गाँव ग्रामीण निकायों के नियत्रणाधीन होते थे, जिनमें गाँव का मुखिया और गाँव के बड़े-बूढ़े शामिल होते थे। इस काल में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं, जैसे गाँव समितियों तथा जिला समितियों आदि का उल्लेखनीय रूप से विकास हुआ। यह बात देखने में आई है कि बहुत पुरातन काल से उनका अस्तित्व था। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त उस काल के सेकड़ों शिलालेखों और साहित्य से इन संस्थाओं के स्वरूप और इनके क्रियाकलापों आदि के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्राचीन भारतीयों ने कितना आश्चर्यजनक संगठन विकित्यत किया था। इस प्रकार के ग्रामीण प्रशासनों का चलन अभी भी वना हुआ है।

गुप्त राजाओं द्वारा अधिकारियों के दो नए, वर्ग निर्मित किए गए। ये थेः संधिवग्रहिक—शांति और युद्ध का मंत्री, अर्थात् आधुनिक विदेश मंत्री, और कुमारामात्य — उच्चपदस्थ अधिकारियों का समूह, जिसका संबंध न केवल राजा से बल्कि युवराज से भी था और जिसे कई बार जिलों का प्रभारी बना दिया जाता था। महत्त्वपूर्ण अधिकारियों का एक अन्य वर्ग आयुक्तों का था, जो संभवतः वही है, जिनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युक्तों के रूप में किया गया है। यह देखने में आया है कि गुप्त काल में बहुत-से अधिकारियों के पदनामों से पहले महा विशेषण जोड़ दिया जाता था; जैसे— महाप्रतिहार, महाबलाधिकृत और महादंडनायक आदि।

इन सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों की शिक्तियों का निर्गम स्रोत राजा ही होता था, जिसकी सहायता युवराज द्वारा की जाती थी। यह राजाओं की शिक्त और प्रतिष्ठा में वृद्धि का काल था। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमेश्वर, जैसी कई उपाधियाँ धारण की थीं। उदाहरणार्थ, इलाहाबाद के स्तंभ-लेख में समुद्रगुप्त की तुलना न केवल इंद्र, वरुण, कुबेर और यम आदि देवताओं के साथ की गई है, विल्क उसका वर्णन 'पृथ्वी पर निवास करने वाले परमेश्वर' के रूप में किया गया है। इससे पूर्व काल में ऐसे नामों का उपयोग विदेशी मूल के राजाओं जैसे यूनानियों और कुषाणों द्वारा किया जाता था, भारतीय मूल के किसी राजा द्वारा कदापि नहीं। भारतीयों में गुप्त वंश की राजा ही ऐसे पहले शासक थे, जिन्होंने ऐसी गौरवपूर्ण उपाधियों को अपनाया।

किंतू उस काल के साहित्य में लोकप्रिय शामन के पुराने आदर्शों की मुक्त रूप से चर्चा की गई है। स्मृतियों में कहा गया है कि "राजा का निर्माण ब्रहुमा दवारा प्रजा के सेवक के रूप में किया गया है जो अपने पारिश्रमिक के रूप में राजस्व लेता है " राजा को अपने मंत्रियों की सहायता से शासन चलाने और व्यवसाय संघों (गिल्ड) और निगम-निकायां के निर्णयों का आदर करने की सलाह दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में राजाओं की शक्ति पर अपेक्षाकृत अधिक अंकुश लगा हुआ था राजाओं को सलाह दी गई थी कि वे विभिन्न अभिकरणों के नाध्यम से प्रजाजनों से संपर्क बनाए रखें। हर्ष ने अपने अधिकारियों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से दौरे करके जनमत के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा था। इससे उसे प्रशासन की देखभाल करने का अवसर भी प्राप्त होता था।

हमें गुप्त राजाओं की सेना की संख्या-सूचक जानकारी प्राप्त नहीं है, जैसी कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष की सेना की संख्या के बारे में जानकारी है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय-



अभियानों से इस बात की पुष्टि होती है कि राजाओं की अपनी स्थायी सेना थी। गुप्त राजाओं का वर्णन श्रेष्ठ महारथी योद्धाओं और अश्वारोहियों के रूप में किया जाता है और उनके सिक्कों (मुद्राओं) पर उनकी यह छवि अंकित है।

गुप्त काल प्राचीन भारत में विधि (कानून) और न्याय के प्रशासन के इतिहास का एक विशिष्ट काल था। इस काल में विधि-साहित्य के विपूल भंडार की रचना हुई, जो विधि-व्यवस्था में हुई विशिष्ट प्रगति का परिचायक है। उस काल के विधि-निर्माताओं ने पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून (आपराधिक विधि) के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची। *बृहस्पतिस्मृति* में भूमि के अठारह प्रकार के अधिकार गिनाए गए हैं और यह कहा गया है कि इनमें से चौदह का मूल संपत्ति (धनमूल) है और चार का मूल क्षति (हिंसामूल) है। भूमि में निजी-संपत्ति (स्वामित्व) के बढ़ जाने के कारण जिसे धन के एवज में बेचा जा सकता था, हमें उस काल की विधि-पुस्तकों और शिलालेखों में भूमि के विभाजन, उसकी बिक्री, उसे बंधक रखने और भूमि की पट्टेदारी, आदि के बारे में विस्तृत विधियाँ मिलती हैं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की जो सूची दी गई है, वह गुप्त राजाओं के शिलालेखों में उपलब्ध सूची से कहीं अधिक बड़ी है। इससे शायद यह पता चलता है कि गुप्त काल में राज्य की समृद्धि के कारण कराधान का भार कम हो गया था। इस काल में आपातकालीन करों का कोई संकेत नहीं मिलता। भू-राजस्व नकदी और वस्तु, दोनों रूपों में उगाहा जाता था, जो उत्पाद के चौथे भाग से छठे भाग तक होता था। शिलालेखों में वर्णित विभिन्न अधिकारी राजस्व के निर्धारण संग्रह और भूमि के लेन-देन, आदि के उपयुक्त अभिलेख रखते थे।

### भाषा और साहित्य

यह काल भारतीय साहित्य का उज्ज्वल काल था जिसमें काव्य, नाटक, व्याकरण अथवा गद्य सभी विधाओं ने उन्नति की। इस काल में जिस विलक्षण साहित्य भंडार की रचना हुई, वह उस काल की शिक्षा-प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम था। पुराणी में जिनकी संख्या अठारह है, उस काल की परंपराएँ. उंपाख्यान, नतिक संहिताएँ, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत और इतिहास सुरक्षित हैं। स्मृतियाँ छंदोबद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें समाज के मार्गदर्शन और विनियमन के लिए नियम और विनियम दिए गए हैं। वे वैदिक साहित्य के *धर्मसूत्रों* और *गृह्यसूत्रों* पर आधारित हैं, लेकिन उन्हें समाज की बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें परिवर्धन और परिवर्तन किए गए हैं। वे पद्य में लिखित हैं। रमृतियों पर टीका लिखने का दौर गुप्त काल के बाद शुरू हुआ।

रामायण और महाभारत के दो महाकाव्यों के संकलन का कार्य चौथी शताब्दी ई. तक पूरा हो चुका था। इस काल में अनेक प्रकार की बहुत-सी दार्शनिक कृतियों की रचना हुई; जैसे— महायान और बौद्ध विचारधारा की अन्य शाखाओं और शैव तथा वैष्णव मत की विभिन्न शाखाओं की दार्शनिक कृतियाँ।

काव्य रचना के क्षेत्र में कालिदास का नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में सर्वोपिर है। उन्हें काव्य, नाटक और गद्य-लेखन के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुस्तकों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। मेंघदूत, रघुवंश और कुमारसंभव जैसी उसकी काव्य-रचनाएँ और अभिज्ञानशाकुंतलम् जैसे उसके नाटक विश्व की सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों में शामिल किए जाते हैं और संसार की अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। कालिदास उज्जैन



कं राजा विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे; इस विक्रमादित्य की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई। इस काल के कुछ शिलालेखों में भी संस्कृत काव्य की अधिकांश विशेषताएँ कुछ हद तक विद्यमान है। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिषेण का लेख, वत्सभट्टि द्वारा रचित मंदसोर का शिलालेख, जूनागढ़ का शिलालेख, रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख आदि साहित्यिक अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

नाटक के क्षेत्र में भास, शूद्रक, कालिदास और भवभूति के नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। शूद्रक मृच्छकिटक नाटक का रचियता है। उसके नाटक की कथावस्तु एक ब्राह्मण और एक सुंदर वेश्या पुत्री के बीच प्रेम-प्रसंग पर आधारित है। इसे प्राचीन भारत के मर्वोत्तम नाटकों में स्थान प्राप्त है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस और देवीचंद्रगुप्तम् नामक दो नाटक लिखे थे। ये दोनों सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। मालिकाग्निमत्रम्, अभिज्ञानशाकुतलम् और विक्रमोर्वशीयम् कालिदास द्वारा लिखित तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। भवभूति ने उत्तररामचरित, मालती-माधव आदि की रचना की थी।

गद्य के क्षेत्र में प्रारंभिक उल्लेखनीय कृतियों में दंडी द्वारा लिखित दशकुमारचिरत और सुबंधु द्वारा लिखित वासवदत्ता हैं। एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्र है, ज़िसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी और जिसे आठवीं शताब्दी ई. में फारसी और अरबी में अनूदित किया गया था और तब से लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। हितोपदेश नामक लोकप्रिय कृति पंचतंत्र पर आधारित है। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष की जीवनी हर्षचिरत उस काल की एक उत्कृष्ट रचना है।

इस काल में पाणिनि और पतंजिल के व्याकरण ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। भर्तृहरि द्वारा रचित तीन शतकों का उल्लेख भी किया जा सकता है। भर्तृहरि को पतंजिल के महाभाष्य पर टीका लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। यह काल चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार के देदीप्यमान नक्षत्र अमर सिंह द्वारा अमरकोश की रचना के लिए भी विशेष रूप से याद किया जाता है। संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थी इस कोश को कंठस्थ करते हैं।

प्राकृत इस काल में भी उतनी ही लोकप्रिय थी, जितनी कि इससे पहले के काल में। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के शास्त्र अर्ध-मागधी प्राकृत में और दक्षिण के दिगंबर जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ महाराष्ट्री और सौराष्ट्री प्राकृतों में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों की टीकाएँ पालि भाषा में लिखी गई थीं। उस काल में पालि और प्राकृत व्याकरण की जो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई, वे हैं: वररुचि द्वारा लिखित प्राकृतप्रकाश और चंड द्वारा लिखित प्राकृतलक्षण। पालि के

## तमिल साहित्य

इस काल के तिमल साहित्य में बहुत-सी ऐसी कृतियाँ शामिल हैं जो संगम काल की रचनाओं से मिलती-जुलती हैं। वैष्णव और शैव संतों के भिक्त गीतों की विशेषता है, भावों की सबलता तथा गंभीरता और साहित्यिक अभिव्यक्ति का सौंदर्य। नायनार संतों में तिरुमुलर का बहुत ऊँचा स्थान है। उनके द्वारा रचित भिक्त गीतों का संकलन ग्यारह तिरुमुराई में किया गया था, जिन्हें भारतीयों द्वारा अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण कृति में तिरसठ शैव संतों की जीवनियाँ दी गई हैं।

वैष्णव संत जिन्हें आलवार कहा जाता है, पारंपरिक रूप से बारह हैं। नलयिरप्रबंधम् के रूप में प्रसिद्ध उनकी कृतियों के संग्रह में 4000 पद हैं। इसे तमिल का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और दक्षिण भारत के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पर्वों के अवसर पर इसके समारोह आयोजित किए जाने से धार्मिक ग्रंथ-लेखन की भाषा के रूप में तमिल की स्थिति ऊँची हो गई।

### विवेशी विवरण

तीन महान चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग पाँचवीं और सातवीं शताब्दी ई. के बीच की अवधि में ज्ञान, पांडुलिपियों और अवशेषों की खोज में भारत आए। फाहियान चार अन्य भिक्षुओं के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने मध्य एशिया और कश्मीर के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा की। वह तीन वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा, जहाँ उसने संस्कृत सीखी। चूंकि उसकी रुचि केवल बौद्ध धर्म में थी, इसलिए उसके विवरण में अधिक राजनीतिक जानकारी नहीं है, लेकिन उसने उस काल में उत्तरी भारत का एक सामान्य विवरण दिया है। उसके विवरण से गुप्त काल में शांतिपूर्ण और कल्याणकारी वातावरण के विद्यमान होने का पता चलता है।

हवेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में तेरह वर्ष (630-643 ई.) रहा, जिनमें से आठ वर्ष उसने हर्ष के साम्राज्य भी में बिताए। फाहियान की तरह ह्वेनसांग मध्य एशिया के रास्ते से भारत आया था, लेकिन उसने फाहियान के विपरीत, . अपने यात्रा-विवरणों में उन विभिन्न भारतीय राज्यों का ब्योरा दिया है, जहाँ पर वह गया था। उसकी पुस्तक 'सि-यू-की' प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुमूल्य स्रोत है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय मं अध्ययन किया, जो उस काल में एक सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित शिक्षा का केंद्र था। उसे कन्नीज के राजा हर्षवर्धन और असम के राजा भास्करवर्मन द्वारा सम्मानित किया गया था। उसने 657 बौद्ध ग्रंथों और 150 अवशेषों से लदें 20 घोड़ों के साथ भारत से प्रस्थान किया और उसने अपने जीवन के शेष वर्ष बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद करने में बिताए। ह्वेनसांग ने चीन मं बौद्ध धर्म के पाँव मजबूती से जमाने में और इन दो देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुधारने में सर्वाधिक योगदान दिया।

ह्वेनसांग के उदाहरण से चीन के बौद्ध भिक्षओं को बहुत बड़ी संख्या में भारत की यात्रा करने की प्रेरणा मिली। चीनी ग्रंथों में उन साठ भिक्षुओं की जीवनियाँ दी गई हैं. जिन्होंने सातवीं शताब्दी ई. कं उत्तरार्ध में भारत की यात्रा की थी। बाद में आए इन यात्रियों में सबसे महत्त्वपूर्ण इत्सिंग था। वह समुद्री मार्ग से भारत आया और भारत आते समय उसने कई वर्ष सुमात्रा और श्री विजय में व्यतीत किए, जहाँ उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। वह दम वर्ष नालंदा में रहा, जहाँ उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा अनुवाद किया और 400 संस्कृत पांडुलिपियों के साथ चीन लौटा। उसने बहुत-से ग्रंथों का अनुवाद किया और एक संस्कृत-चीनी कोश तैयार किया। अपनी पुस्तक-भारत और मलय द्वीपसमूह में पालन किए जाने वाले बौद्ध धर्म का अभिलेख में उसने इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म और वहाँ की सामान्य स्थिति का विवरण दिया है।



## आर्थिक स्थिति

पिछले अध्यायों में यह दिखाया गया है कि गुप्त माम्राज्य की स्थापना से बहुत पहले, भारत ने कृषि, उद्योग और व्यापार की एक उन्नत प्रणाली विकसित कर ली थी। यह आर्थिक स्थिरता और समृद्धि उस सर्वांगीण सांस्कृतिक प्रगति का आधार बनी, जो गुप्त काल में हुई थी।

इस काल में कृषि-प्रणाली भली-भांति विकसित थी। वेहतर और अधिक कृषि उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते थे। बृहत्सांहिता और अमरकोश में पौधों और उद्यानों, वनों, फसलों और खाद आदि के अध्ययन के लिए विशेष अध्याय शामिल हैं।

कच्ची सामग्री की प्रचुरता और शिल्पियों तथा कारीगरों के कौशल और उद्यमशीलता के कारण उद्योग की विभिन्न शाखाओं को पूर्व काल के उच्च स्तर पर बनाए रखा गया। साहित्यिक रचनाओं में वस्त्रों की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उल्लेख है। इनमें सूत, रेशम, ऊन और लिनन शामिल हैं। ह्वेनमांग ने भारतीयों की वस्त्र-सामग्री को इन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है- रेशम, सूत, लिनन, ऊन और बकरी के बाल। अमरकोश में बढिया अथवा वारीक और मोटी किस्मों के कपडे के लिए और श्वेतित (ब्लीच्ड), अश्वेतित मिल्क और इस प्रकार के अन्य कपड़े के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न शब्दों का उल्लेख किया गया है। अजंता के भित्तिचित्रों से भी बुनाई की विभिन्न तकनीकों का पता चलता है। दशपुर, बनारस, मथुरा और कामरूप कपड़ा-उत्पादन के बड़े केंद्र थे। मंदसोर शिलालेख में सिल्क बुनकरों के संघों और उस काल के निगमों के क्रियाकलापों का ब्योरा दिया गया है। पहले की तरह, हाथीदाँत का काम भी फलता-फूलता रहा। भीटा की खुदाई में प्राप्त हुई एक मुद्रा (मील) से हाथीदाँत का काम करने वाले शिल्पियों के संघों के बारे में जानकारी मिलती है। चमड़ा उद्योग ने भी उन्नित की। समकालीन मूर्तियों और चित्रों में हमें चमड़े की बनी जूतियाँ और जूते दिखाई पड़ते हैं। आभूपण बनाने की कला भी उसी उन्नत अवस्था में थी, जैसी कि वह पहले के काल में थी। वृहत्सांहिता में कम से कम बाइस रत्नों का उल्लेख है। रत्न परीक्षा, अर्थात् रत्नों को परखने की कला को वात्यायन द्वारा अपनी पुस्तक कामसूत्र में चौंसठ कलाओं में शामिल किया गया है। साहित्यिक साक्ष्यों और उस काल के विदेशी विवरणों से यह सिद्ध होता है कि इस काल में रत्नों का उपयोग अनेकानेक प्रयोजनों के लिए किया जाता था।

पहले की शताब्दियों की तरह तकनीकी विज्ञानों का उपयोग धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता था। वात्स्यायन ने लगरत्नपरीक्षा, धातुवेद और मिणरागकरज्ञानम् अर्थात् वहुमूल्य रत्नों की परख करने, धातुओं को गलाने और रत्नों की प्रौद्योगिकी, आदि का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग के कथनानुसार, ताँवे, सोने और चाँदी का उत्पादन भारी मात्रा में होता था। गुप्त काल के मोने और चाँदी के सिक्के, मुद्राएँ (सील), महरोली का लीह स्तंभ, इस काल की कुछ मूर्तियाँ धातुकर्म के कुछ सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

जहाज-निर्माण एक अन्य बड़ा उद्योग था जो इस काल में काफी अधिक विकसित था, इससे व्यापार और संचार के क्रियाकलापों में सहायता मिलती थी।

इस काल में बहुत-से व्यवसाय संघ (गिल्ड) फले-फूले। स्मृतियों में भागीदारी, संविदा, गिल्ड के गंठन और अलग-अलग सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है एवं समकालीन साहित्य और शिलालेखों से इनकी पुष्टि होती है।

इस अवधि में विभिन्न व्यवसाय संघ नगर के प्रशासन में सिक्रय रूप से भाग लेते थे, जैसा कि मुद्राओं (सील) और शिलालेखों पर अंकित श्रीष्ठ-कृलिक-निगम और श्रीष्ठ-सार्थवाह-कुलिक-निगम शब्दों से पता चलता है। गुप्त काल और उसके बाद के काल के शिलालेखों में राजाओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा दानस्वरूप दी गई धनसंपत्ति का उल्लेख है, जो व्यवसाय-संघों के पास जमा कराई गई थी, ताकि संबंधित व्यक्तियों को दया और धर्म के प्रयोजनों से नियमित रूप से दान दिया जा सके।

इन स्थायी पूर्त निधियों (धर्मदायों) से व्यवसाय-संघों द्वारा बैंकों के रूप में कार्य किए जाने का पता चलता है और व्यापारिक स्थिरता के रूप में उनकी स्थिर-स्थिति की पुष्टि होती है। इससे लोगों में अपना धन व्यवसाय संघों के पास सुरक्षित रूप से निवेश करने का विश्वास उत्पन्न होता था।

राज्य द्वारा और व्यवसाय संघों द्वारा भी सार्वजनिक निर्माण-कार्य हाथ में लिए जाते थे और संपन्न किए जाते थे। इस संबंध में सुदर्शन झील पर बने वाँध और उससे संबंधित नहर प्रणाली की मरम्मत के कार्य का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है, जो सीराप्ट्र प्रांत में स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रांत के राज्यपाल पर्णवल और उसके पुत्र चक्रपालित द्वारा संपन्न कराया गया था। कुछ अन्य कार्य धे: लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के उपाय, मड़कों और पुलों का निर्माण, संचार-व्यवस्था में सुधार, बड़े और छोटे उद्योगों की स्थापना और खानों का संचालन आदि। लोक कल्याण के विभिन्न अन्य कार्यों, जैसे शिक्षा के लिए भी अन्य अनेक धर्मस्व निधियाँ थीं।

इस समूचे काल में व्यापार और वाणिज्य में खूब उन्नित हुई। एक ओर भारत तथा पूर्वी देशों और दूसरी ओर भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच स्थल-मार्गों और समुद्रतटीय मार्गों, दोनों के जिए व्यापार किया जाता था।

इस काल के दौरान भारत ने श्रीलंका, फारस, अरब देशों, बाइजेंटाइन साम्राज्य, अफ्रीका और इसके आगे पश्चिम के देशों के साथ समुद्री यातायात के संबंध बनाए रखे। पूर्वी भागं में भारत ने चीन, बर्मा और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार किया।

व्यापार की महत्त्वपूर्ण चीजें ये थीं : रेशम, विभिन्न किस्मों के मसाले, कपड़ा, धातुएँ, हाथीदाँत, समुद्री उत्पाद आदि। ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरीपट्टिनम्, बारबेरिकम, मुजीरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और भृगुकच्छ उस काल के महत्त्वपूर्ण समुद्री पत्तन थे। अंतर्देशीय मार्गी द्वारा वे देश के सभी भागों से भली-भाति जुड़े हुए थे।

व्यापार और वाणिज्य में बहुत वृद्धि हुई। इससे देश अत्यंत धनवान हो गया और भारत की समृद्धि की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। फाहियान के अनुसार पाँचवीं शताब्दी के प्रारंभ में 'मध्य राज्य' के लोग समृद्ध और सुखी थे। ह्वेनसांग ने भी भारत में शांति और धन-धान्य की प्रचुरता का ऐसा ही वर्णन किया है। उसने लिखा है कि "दूरस्थ क्षेत्रों की दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुओं का यहाँ पर भारी मात्रा में भंडार है।" साहित्यिक विवरणों में नगर, आवास-गृहों, विलास-वस्तुओं, आभूषणों, धन-संपत्ति आदि के वर्णन से जीवनयापन के उच्च स्तर और शहर के सुख-सुविधापूर्ण जीवन का प्रमाण मिलता है।



किंतु कुछ इतिहासकारों का विचार है कि गुप्त वंश के समय से भारत में सामंतवाद का उदय प्रारंभ हुआ। इसके लिए वे ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, मठों और अन्य संस्थाओं को दान में दी गई भूमि के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस मत का समर्थन करने वाले विद्वानों के अनुसार भूमि के अनुदानों के परिणामस्वरूप भूमि में बिचौलियों और भूमिपतियों अथवा जमींदारों का उदय हुआ, जिनकी स्थिति की तुलना यूरोप के सामंतवादी भूमिपतियों से की जा सकती है। इन विद्वानों का यह भी विचार है कि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में सामान्य रूप से गिरावट आई और सिक्के दुर्लभ हो गए। इन सभी बातों के कारण अर्थव्यवस्था और राज्य दोनों ही दुर्बल हो गए और यूरोप की भांति भारत में सामंतवाद का जन्म हुआ।

लेकिन, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में कहीं भी गिरावट आने की बात सच प्रतीत नहीं होती। हमने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध विद्यमान होने के प्रमाण देखे हैं, जिसके बारे में भारतीय, चीनी और अरब स्रोतों में भारी मात्रा में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उस समय चहुँमुखी समृद्धि थी।

नागरिक और वाणिज्यिक केंद्रों की संख्या में कोई हास नहीं हुआ था और न ही सिक्कों का कोई अभाव था। कुछ इतिहासकारों ने कई राजवंशों द्वारा दिए गए भूमि-अनुदानों से संबंधित शिलालेखों का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने राज्य के कुल भू क्षेत्र के अनुपात में भूमि-अनुदानों में दिए गए क्षेत्र का मात्रात्मक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि भूमि-अनुदान के रूप में दिया गया कुल क्षेत्र राज्य के कुल भू-क्षेत्र का 0.017 प्रतिशत से 0.026 प्रतिशत तक था।

इसके अलावा, यूरोप में जिसके साथ भारत की तुलना की गई है, भूमि-अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति यानी जागीरदार (फीफ) के लिए राजा को सैनिक सेवा प्रदान करना, वार्षिक उपहार देना, वित्तीय सहायता आदि देना जरूरी था, और उसे नियमित रूप से राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। भारत में स्थिति यह नहीं थी। पहली बात तो यह है कि यह यूरोपीय अर्थों में दिया गया भूमि-अनुदान नहीं था। वास्तव में आदाता का दाता के प्रति कोई दायित्व नहीं था, सिवाय इसके कि अनुदान का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना था, जिसके लिए वह दिया गया था।

विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं और ब्राह्मणों को शैक्षिक संस्थाओं का संचालन करने के लिए जो भूमि-अनुदान दिए जाते थे, वे नियमित और आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त होते थे। अनुदान में दी गई भूमि का क्षेत्र और उससे होने वाली आय इतनी कम होती थी कि उस पर राज्य की शायद ही कभी नजर जाती होगी। इसलिए बहुत से अन्य इतिहासकारों का यह सोचना ठीक ही है कि धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दिए गए इन भूमि-अनुदानों की तुलना यूरोप के सामंतवादी अनुदानों से नहीं की जानी चाहिए। धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए भूमि का अनुदान देने की परंपरा मध्य काल में भी जारी रही। इसे *मदद-इ-माश*, सूयरघाल, दूध और इदरार कहा जाता था। वास्तव में मध्य काल में इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय बढ़कर राज्य की कुल आय का 5 प्रतिशत तक हो गया था।

## धर्म

बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म जैसे धर्मी का विकास और विदेशों में उनका प्रचार इन धर्मों के मूल देश की



उच्च स्तर की परिपक्वता का परिचायक है। यद्यपि गुप्त, चालुक्य, पल्लव और अन्य राज्यवंश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी भी अपने साम्राज्य के धर्म के रूप में आरोपित नहीं किया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मी सहित सभी धर्मों के संवर्धन को समान रूप से प्रोत्साहन दिया।

# बौद्ध धर्म

साँची, सारनाथ, गया, नालंदा बौद्ध धर्म के महान केंद्र बने रहे। बौद्ध धर्म न केवल भारत में अपितु चीन, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। इन देशों के तीर्थ यात्री और विद्यार्था बहुत बड़ी संख्या में इस काल में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए। इनमें से कुछ मर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे : फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। इन सबने बौद्ध धर्म की उन्नत स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया और बीद्ध विहारों की संख्या और इन विहारों में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या आदि की जानकारी दी। श्रीलंका के राजा ने समुद्रगुप्त से गया में बीद्ध यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाने का अनुरोध किया था। इस काल में बहुत बड़ी संख्या में चैत्य, स्तूप और विहार बनाए गए। नालंदा, वलभी और कांचीपुरम शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गए। इस काल में चौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म की अनेक बातों को आत्मसात कर लिया और ब्राहमण धर्म ने भी बौद्ध धर्म की कुछ मूल शिक्षाओं को अपना लिया।

## जेन धर्म

जैन धर्म ने इस काल के दौरान काफी प्रगति की। कुछ चालुक्य, राप्ट्रकूट, गंग और कदंब राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यह पश्चिमी भारत के व्यापारिक समुदायों में लोकप्रिय बना रहा। छठी शताब्दी ई. में वलभी में द्वितीय जैन परिपद् का आयोजन हुआ और इसके बाद जैन धर्म के सिद्धांतों की परिभाषा उस रूप में की गई, जिस रूप में आज उनका अस्तित्व है।

# हिंदू धर्म ं

बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को या तो नकार दिया या चुपचाप उसे नजरअंदाज कर दिया, किंतु वैदिक धर्म के अंदर एक ऐसी धार्मिक विचार-प्रणाली का जन्म हुआ जो एक अल्पाविध में ही काफी लोकप्रिय हो गई। यह प्रणाली



**आकृति 19.1** जैन तीर्थंकर

विण्यु, शिव, शक्ति और किसी अन्य रूप में परमेंश्वर की धारणा पर आधारित थी। मोक्ष की प्राप्ति केवल उस परमेश्वर के प्रसाद अथवा उसकी कृपा से ही मंभव थी और उसकी कृपा केवल भक्ति द्वारा अर्थात् असीम प्रेम तथा भक्ति-भाव और अंततः उस परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करके ही प्राप्त हो सकती थी। इस नई प्रणाली के मुख्य वाहक थे: भागवत धर्म (जिसे बाद में वैष्णव धर्म कहा जाने लगा था), शैव धर्म और शाक्त धर्म।

वैदिक धर्म के तीन महत्त्वपूर्ण पहलुओं ने इस काल में एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। देवी-देवताओं की मूर्तियाँ उपासना-पूजा की केंद्र बन गई और अब यज्ञ की अपेक्षा, दान पर अधिक बल दिया जाने लगा, हालांकि मूर्तियों को भेंट चढ़ाना कर्मकांड का मुख्य अंग बना रहा। इससे भिक्त को प्रोत्साहन मिला, जहाँ किसी देवता की पूजा करना व्यक्ति का बड़ा कर्तव्य बन गया। इस मत के अनुयायियों ने जीवन के चार परम लक्ष्यों की परिभाषा पुरुषार्थ के रूप में की— धार्मिक और सामाजिक नियम (धर्म), आर्थिक कल्याण (अर्थ), आनंद (काम) और आत्मा की मुक्ति (मोक्ष)।

## वैष्णव धर्म

वैष्णव धर्म का आशय जैसा कि उसके नाम से प्रकट होता है, उस धर्म से है, जिसमें परमेश्वर के रूप में विष्णु की पूजा और भिक्त की जाती है। मूलतः इसमें एक परम ईश्वर अर्थात् देवाधिदेव, जिसे हरि कहा जाता था, की धारणा पर बल दिया गया था और यज्ञ, तपस्या के पुराने तरीकों के स्थान पर भिक्त के द्वारा उसकी पूजा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। निस्सदेह, इसमें यज्ञ करने की प्रथा अथवा वैदिक साहित्य को, जिसमें यह प्रथा



आकृति 19.2 उदयगिरि में वराहावतार का चित्र

विहित की गई है, नकारा नहीं गया है। इसिलाए यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली ने रूढ़िवादी धार्मिक सिद्धांतों में वौद्ध धर्म और जैन धर्म की अपेक्षा अधिक सुधार करने का प्रयत्न किया था।

वैष्णव धर्म भागवत धर्म के वासुदेव संप्रदाय पर केंद्रित था, जिसमें वासुदेव कृष्ण को वैदिक देवता विष्णु का रूप माना जाता है।

इस काल में वैप्णव धर्म की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता थी : विष्णु के अवतारों की पूजा। यह विश्वास किया जाता था कि जब भी धर्म पर संकट आता है, तव विष्णु धरती और मानव जाति की रक्षा के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट होते हैं। इस काल के शिलालेखों और साहित्यिक अभिलेखों में अवतारों के उद्भव पर प्रकाश डाला गया है, जिसका मूल परवर्ती वैदिक साहित्य में ढूंढ़ा जा सकता है।

इन अवतारों की संख्या और इनके स्वरूप अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग दिए गए हैं। धीरे-धीरे दस अवतारों की धारणा अधिक लोकप्रिय होती गई। इन अवतारों के माध्यम से हमें धरती पर जीवन के जैविक एवं ऐतिहासिक विकास के क्रम का पता चलता है। ये अवतार हैं : मत्स्य, कूर्म, वराह, नरिसंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और किल्क (जो अवतिरत होने वाला है)। इनमें से कृष्ण विष्णु का सबसे अधिक लोकप्रिय अवतार था, क्योंकि कृष्ण के जीवन के बहुत-से पहलुओं का आधुनिक वैष्णव धर्म में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

इस काल में वैष्णव धर्म की एक विशेषता थी, विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी अथवा श्री की परिकल्पना। लक्ष्मी को धन-संपन्नता एवं समृद्धि की देवी माना जाता है। गुप्त राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अपने आपको परम भागवत कहते थे। विष्णु के उपासकों के रूप में गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों पर उनके वाहन गरुड़, देवी लक्ष्मी और चक्र के चित्रों को अंकित किया।

दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म काफी लोकप्रिय हो गया और वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता था। उनके तमिल गीतों में भावों की इतनी गहराई और सच्ची धर्मपरायणता है कि उन्हें वैष्णव वेद कहा जाता है। ये गीत दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय हैं और उनके रचनाकारों को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनकी मूर्तियों को विष्णु और उसके विभिन्न अवतारों की मूर्तियों के साथ पूजा जाता है।

## शैव धर्म

शैव धर्म का मूल ऋग्वेद में रुद्र की धारणा में ढूंढ़ा जा सकता है। हड़प्पा की सभ्यता में शिवलिंग की पूजा से भी शैव धर्म के अति प्राचीन होने का पता चलता है। रुद्र प्रकृति के विनाशकारी और अपकारी तत्त्वों का द्योतक है। हमें ऋग्वेद के समय सेउपनिषदों के काल तक रुद्र की पूजा के विकास की झलक मिल सकती है। केन उपनिषद में शिव और उसकी पर्ली उमा की स्तुति सर्वीच्च देवों के रूप में की गई है।

शिव की पूजा पहले किसी विशेष संप्रदाय द्वारा नहीं, बल्कि वैदिक काल के आम लोगों द्वारा की जाती थी। शैव संप्रदाय के अस्तित्व की खोज काफी पहले अर्थात् दूसरी शताब्दी ई.पू. में की जा सकती है। यह संभव है कि शैव पंथ अथवा मत की औपचारिक स्थापना भागवत संप्रदाय का अनुकरण करके की गई हो। शैव संप्रदाय को पहले लकुल, पाशुपत अथवा महेश्वर कहा जाता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि एक संप्रदाय के रूप में शिव की पूजा का तेजी से विस्तार कुषाण काल के बाद हुआ। छठी शताब्दी ई. तक शैव धर्म अधिक लोकप्रिय हो गया और दक्षिण भारत तक फैल गया और पाँचवीं शताब्दी से यह अनमान और कंबोडिया का सबसे प्रमुख धर्म बन गया। सातवीं शताब्दी ई. के पूर्वार्ध में ह्वेनसांग ने यह देखा कि शैव संप्रदाय के अनुयायी पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैले हुए हैं।

दक्षिण भारत में बहुत-से संतों ने, जिन्हें नायनार कहा जाता था, उच्चतम धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत गीतों की रचना की और एक सुदृढ़ आधार पर शैव धर्म की स्थापना की। इन संतों की संख्या आम तौर पर 63 बताई जाती है और उनके द्वारा रचित भक्ति गीतों का पठन-गायन आज भी व्यापक रूप से अत्यंत आदर भाव के साथ किया जाता है।

लिंगायत दक्षिण भारत में शैव धर्म का एक अन्य संप्रदाय था, जिनके दर्शन पर शंकर और रामानुज दोनों का प्रभाव पड़ा था। लिंगायतों ने लिंग और नंदि की पूजा को प्रधानता दी।

शैव संप्रदाय दक्षिण में राष्ट्रकूटों और चोलों के संरक्षण में बहुत लोकप्रिय हो गया तथा भव्य मंदिरों



और मठों से आज भी उसके पूर्व वैभव का प्रमाण मिलता है। पाल राजवंश के बौद्ध राजाओं ने पाशुपत संप्रदाय के लिए शैव मंदिरों की स्थापना की।

इस काल में जो अन्य संप्रदाय लोकप्रिय बने, वे हैं : शाक्त, कार्तिकेय और गणपति।

मातृ-शक्ति की पूजा भारत में प्रागैतिहासिक काल से होती रही है। गुप्त काल में देवी दुर्गा, काली और पार्वती को, अपने पुरुष प्रतिरूप की शक्ति अथवा पौरुष के रूप में, शक्ति का पर्याय माना जाता था। इन देवियों की पूजा देवताओं की पिलयों के रूप में की जाती थी और ये लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और सरस्वती के अपने उपकारी रूपों में मनुष्यों के जीवन में बड़ी सिक्रय और सकारात्मक भूमिका निभाती थीं। अर्धनारीश्वर, अर्थात् आधे शिव और आधी पार्वती की मूर्ति, परमेश्वर और उसकी शक्ति के मिलन की द्योतक थी, यह इस काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। शिव और शक्ति की पूजा उनके उपकारी और रौद्र दोनों रूपों में की जाती थी।

वेदों के अनेक शौर्य देवताओं का विलय एक देवता के रूप में कर दिया गया, जिसे आमतौर पर सूर्य कहा जाता था। इस काल में उत्तर और दक्षिण भारत में सूर्य देवता को समर्पित अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। कुमारगुप्त प्रथम के काल के मंदसोर स्थित शिलालेख में बुनकरों के व्यवसाय संघ द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण और उसकी मरम्मत किए जाने का उल्लेख है।

महाकाच्यों में और पौराणिक कथाओं में कार्तिकेय और गणपित का वर्णन् आमतौर पर शिव और पार्वती के दो पुत्रों के रूप में किया गया है। कार्तिकेय युद्ध का देवता था, जिसे कुमार, स्कंद और सुब्रह्मण्य के नाम से जाना जाता था और गणपित अथवा गणेश का अभिनंदन अथवा उसकी पूजा प्रत्येक हिंदू द्वारा देवताओं में सबसे पहले की जाती है। उसे विघ्नेश्वर (बाधाओं को दूर करने वाला) माना जाता है।

### कला और स्थापत्य

देश की आर्थिक समृद्धि और संपन्नता के परिणामस्वरूप मूर्तिकला, स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में चहुँमुखी विकास हुआ। इस काल में पत्थरों से मंदिरों के निर्माण के बार में लिखे गए ग्रंथों में निर्माण संबंधी नियमों का सूक्ष्म विवरण दिया गया था, जिनका शिल्पकारों द्वारा निष्ठापूर्वक अनुमरण किया जाता था।

गुप्त काल में और गुप्तोत्त्र काल में गुफाओं की खुदाई की जाती रही। दक्कन में कुछ मर्वोत्तम शैलकृत गुफाओं का निर्माण किया गया। विदिशा के निकट उदयगिरि में नी गुफाएँ हैं। ये अंशतः शिलाएँ काट कर बनाई गई हैं और अंशन: पत्थर- निर्मित हैं। इन गुफाओं से रूपांकन (डिजाइन) में हुई क्रमिक उन्नति का परिचय मिलता है और इनमें शैलकृत और संरचनात्मक रूपांकनों के मिले-जुले पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अजंता की गुफाएँ, जिनमें पुरानी गुफाओं की मूल विशेषताओं को बरकरार रखा गया है, स्थापत्य का एक नया नमूना प्रस्तुत करती हैं। इनमें विधिन्न डिजाइन और आकार वाल अत्यंत सुंदर स्तंभ हैं और इनकी आंतरिक दीवारों और छतों को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। एक अन्य समूह वाघ-स्थित गुफा-शृंखला का है, हालांकि ये गुफाएँ स्थापत्य कला की दृष्टि मे साधारण हैं, लेकिन ये अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शैलकृत विहारों और चैत्य कक्षों का एक अन्य उल्लेखनीय समूह एलोरा की गुफाओं का है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन गुफाओं से विकास के अंतिम दौर का परिचय प्राप्त होता है। कैलाश मंदिर





आकृति 19.3 भीतरगाँव मंदिर

के लिए पहाड़ी के एक तरफ के पूरे खंड की कटाई की गई थी और उसका निर्माण एक भव्य एकाश्मीय मंदिर के रूप में किया गया था, जिसमें एक बहुत बड़ा कक्ष (हाल) था और बारीक नक्काशी वाले स्तंभ थे। मामल्लपुरम् में बहुत-से स्तंभों वाले बड़े-बड़े कक्षां और सात एकाश्मीय मंदिरों का, जिन्हें सामान्यतया रथ कहा जाता है, निर्माण पल्लव राजा महेंद्रवर्मन और नरसिंहवर्मन द्वारा सातवीं शताब्दी ई. के दौरान किया गया था। ये रथ पर्वत काट कर निर्मित विशाल संरचनात्मक मंदिरों के पूर्ण नमूने हैं।

इस काल में विहारों और स्तूपों का निर्माण भी किया गया। विहार रूपी संस्थाओं ने, जो शिक्षा के केंद्र भी थे, विशाल आकार धारण कर लिया; इनमें विभिन्न प्रकार की इमारतों के समूह शामिल होते थे। अधिक प्रसिद्ध केंद्र बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कांची और नालंदा में स्थित थे।



आकृति 19.4 नालंदा स्थित महास्तूप के अवशेष

नालंदा विश्वविद्यालय का विकास लगभग पाँचवीं शताब्दी ई. के समय से एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में हुआ। ह्वेनसांग ने नालंदा महाविहार के महान मंदिरों, विहारों और पुस्तकालय की इमारतों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस काल में विशिष्ट रूपों और शैलियों वाले संरचनात्मक मंदिरों के विकास से संबंधित एक नए युग का भी सूत्रपात हुआ। छोटे, चपटी छत वाले मंच (जोटफार्म) प्रारंभिक गुप्त



आकृति 19.5(अ) मामल्लपुरम् स्थित रथ



आकृति 19.5 (ब) रथों पर नक्काशी का काम



आकृति 19.6 देवगढ़ का मंदिर



आकृति 19.7 मामल्लपुरम् में समुद्रतट स्थित मंदिर

काल की विशेषताएँ हैं। साँची का छोटा, किंतु सुंदर मंदिर संख्या 17, तिगवा का कंकाली मंदिर और मध्य प्रदेश में एरण और नचना, कुठारा स्थित विष्णु और वराह के मंदिर प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य के बढ़िया उदाहरण हैं। धीरे-धीरे इन मंदिरों की छतों पर शिखरों का निर्माण होने लगा और इस प्रथा को समूचे देश में अपना लिया गया। इस शैली के दो सर्वोत्तम उदाहरण हैं, कानपुर में भीतरगाँव का ईंटों का मंदिर और देवगढ़ में दशावतार मंदिर; ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश में हैं।



आकृति 19.8 बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सारनाथ

गर्भगृह, जिसमें देवमूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थीं, के ऊपर की संरचना शिखर के आकार की दृष्टि से दो विशिष्ट शैलियों अर्थात् उत्तर भारतीय शैली (नागर शैली) और दक्षिण भारतीय शैली (द्रविड़ शैली) का विकास हुआ। ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में दोनों शैलियों के मंदिर पाए जाते हैं।

द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रारंभिक उदाहरण हैं, मामल्लपुरम् का शैलकृत मंदिर, जिसे धर्मराज रथ कहा जाता है, और कांची में स्थित संरचनात्मक मंदिर, जिन्हें कैलासनाथ और वैकुंठ पेरूमल कहा जाता है। ये सारे मंदिर पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए थे।

## मूर्तियाँ

मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल में कला का उच्चतम विकास हुआ। इस काल को 'गौरव काल' कहा जाता है, क्योंकि इस काल में आध्यात्मिकता, आदर्शवाद और कला का सर्वोत्तम सम्मिश्रण हुआ।

सारनाथ और अन्य स्थानों पर बुद्ध की जो अनेक मूर्तियाँ पाई गई हैं, उनसे बौद्ध कला के पूर्णतः विकसित रूप का परिचय मिलता है। ये मूर्तियाँ उत्तरवर्ती काल के लिए आदर्श मानी जाने लगीं। उनमें गरिमा तथा सुरुचि और कोमलता तथा प्रशांति के एक साथ दर्शन होते हैं और वे तकनीक की परिपूर्णता और सर्वोच्च आध्यात्मिक संकल्पना की अभिव्यक्ति का अतुलनीय सम्मिश्रण हैं, जिनसे वे कलाकृतियाँ अत्यंत उत्कृष्ट बन गई हैं।

ब्राह्मण धर्म के देवताओं की मूर्तियों में भी कला के इस उच्च स्तर को सामान्यतः बनाए रखा गया था, जिसका पता देवगढ़ मंदिर और अन्य स्थानों के तक्षित फलकों में शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियों से लगता है। इन देवमूर्तियों में न केबल सौंदर्य और आकर्षण है, बल्कि उनमें एक



आकृति 19.9 अजंता की गुफा-19

कांतिमय आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की झलक मिलती है।

गुप्त काल के कलाकार और शिल्पकार धातुओं के कार्य में भी कम पारंगत नहीं थे। दिल्ली में कुतुबमीनार के निकट स्थित लौहस्तंभ धातुकर्म के कौशल और प्रौद्योगिकी का एक चमत्कार है। बड़े पैमाने पर ताँबे की मूर्तियाँ, सिक्के और ताँबे की मोहरें, आदि गढ़ने की कला से धातुकर्म के उच्च स्तर की जानकारी मिलती है। नालंदा (बिहार) में बुद्ध की 80 फुट ऊँची ताँबे की एक मूर्ति बनाई गई थी और सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा जो 7.5 फुट ऊँची है, बरमिंघम संग्रहालय में आज भी देखी जा

सकती है। सिक्कों की भी ई बारीकी से की जाती थी और साँचों पर बड़े ध्यान से खुदाई की जाती थी। ताँबे की प्लेटों से जुड़ी मुद्राएँ (सील) भी उत्कृष्ट कारीगरी की बढ़िया मिसाल हैं। इ

#### चित्रकला

भारत में चित्रांकन की परंपरा का मूल भीमवेटका, मिर्जापुर और विभिन्न अन्य स्थानों पर पाए गए प्रागैतिहासिक शैलकला चित्रों में खोजा जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर भी इस बारे में कोई संदेह बाकी नहीं रहता कि भारत में चित्रकला की साधना बहुत प्राचीन समय से की जा रही थी। चित्रों का प्रयोग दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। भारत में चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण अजंता और बाध की गुफाओं में मिलते हैं। ये चित्र पहली और सातवीं शताब्दी ई. के बीच बनाए गए थे। अजंता की 29 गुफाओं में से 16 गुफाओं में चित्रों के चिह्न देखे जा सकते हैं। अजंता में गुफाओं की सतह को पहले मिट्टी, गोबर, सोपानाश्म (ट्रैपराक)



आकृति 19.10 शेषशायी विष्णु, विष्णु मंदिर, देवगढ़



आकृति 19.11 ऐहोल का दुर्गा मंदिर

के बारीक चूरे के मिश्रण से पोता जाता था और फिर उसके ऊपर बारीक सफेद पलस्तर की पतली परत चढ़ाई जाती थी। इस प्रकार तैयार की गई सतह को सावधानी से समतल बनाया जाता था और उसे गीला रखा जाता था। इससे एक ऐसी सतह उपलब्ध होती थी. जिस पर पहले डिजाइन का रेखाचित्र तैयार किया जाता था और तब चित्र बनाया जाता था। इनमें आमतौर से सफेद, लाल, भूरे, हरे और नीले रंगों का इस्तेमाल उनकी विभिन्न छायाओं में किया गया है। चित्रों में बुद्ध की आकृतियों और उसके वर्तमान और पूर्व जन्मों की घटनाओं अर्थात् जातक कथाओं को चित्रांकित किया गया है। सजावट के प्रयोजन से पशुओं और वनस्पतियों के चित्र भी बहुत बड़ी संख्या में खींचे गए हैं। इनके अभिकल्प जितने विविधतापूर्ण और आकर्षक हैं, उतने ही कल्पनापूर्ण भी।

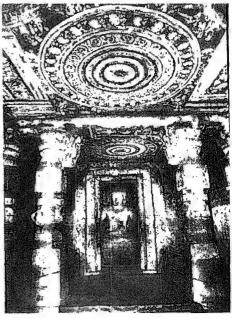

आकृति 19.12 अजंता की गुफा की चित्रकारियाँ

कैलास स्थित शैलकृत मंदिर और उसके आसपास की गुफाओं में बनाए गए चित्र अजंता और बाघ के चित्रों से कुछ भिन्न किस्म और शैली के हैं। सित्तानवासल पुदुकोट्टई (मद्रास में) के गुफा-मंदिर में पल्लव राजा महेंद्रवर्मन् के काल के बहुत बढ़िया चित्र उपलब्ध हैं। वे बड़े आकर्षक और सुंदर हैं तथा उनसे पता चलता है कि पल्लव राजाओं के काल में यह कला उत्कृष्टता के कितने ऊँचे स्तर पर पहुँच गई थी।

# विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इस काल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को संसार के किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक उन्नत ज्ञान प्राप्त था। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास से अर्जित ज्ञान पहले अरबों ने प्राप्त किया और बाद में पश्चिमी संसार ने।

प्राचीन भारत में गणित और खगोल विद्या का जन्म और विकास वैदिक काल में ही हो गया था। गणित के बारे में, आर्यभट ने कुसुमपुर (पाटिलपुत्र) में अपनी पुस्तक आर्यभटीय लिखी, जब वह केवल 23 वर्ष का था। आर्यभटीय चार भागों में विभाजित है। जहाँ तक रेखागणित का संबंध है, आर्यभट ने अन्य विषयों के साथ-साथ, त्रिकोण के क्षेत्रफल, त्रिकोणों की समरूपता के प्रमेय, वृत्त के क्षेत्रफल और खंडों में शामिल आयतों के क्षेत्रफल से संबंधत प्रमेय पर विचार किया है।

आर्यभट की गणित-प्रणाली की एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है, उसकी अद्वितीय संकेतांकन प्रणाली। यह दशमिक स्थान-मान प्रणाली पर आधारित थी, जिसकी जानकारी उस समय अन्य किसी भी प्राचीन देश में नहीं थी. लेकिन जिसका उपयोग अब समूचे सभ्य संसार में किया जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त था, इसने 628 ई. में ब्रह्मसिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। उसकी एक अन्य सुप्रसिद्ध कृति का नाम खंडखाद्य था, जो संभवतः 665 ई. में लिखी गई थी। उसने नकारात्मक गुणों और शून्य के साथ काम करने के नियम तैयार किए थे। उसने खगोलीय समस्याओं के लिए बीजगणित का उपयोग करना शुरू किया था।

### खगोल विज्ञान

प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और फलित ज्योतिष दोनों एक ही पारिभाषिक शब्द से दुयोतित होते थे, जिसे *ज्योतिष* कहा जाता था। वराहमिहिर जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ने 505 ई. में लिखी अपनी पुस्तक पंचसिद्धांतिका में खगोल विज्ञान की पाँच कृतियों का विवरण दिया है. जो स्पष्टतः उसके समय में इस विषय की प्रमाणिक पुस्तकें मानी जाती थीं। ये पाँच कृतियाँ अथवा सिद्धांत पैतामह, रोमक, पौलिस, विसष्ठ और सूर्य नाम से जाने जाते हैं। सूर्यसिद्धांत उस काल की खगोल विज्ञान की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और संपूर्ण कृति है। फलित ज्योतिष के क्षेत्र में भी हम वराहमिहिर के बहुत अधिक ऋणी हैं। अपनी विश्वकोशीय कृति बृहत्संहिता में उसने विषय पर उपलब्ध प्राचीन ज्ञान को भारी मात्रा में सुरक्षित . किया है। उसकी पुस्तक बृहत्संहिता प्राकृतिक ज्योतिष की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक होने के साथ-साथ विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ज्ञान का सचमुच एक महान सार-संग्रह है। वराहिमहिर का पुत्र पृथुयशस् भी खगोल विज्ञान का एक उत्साही विद्यार्थी था और उसने 600 ई. में होराशतपंचाशिका नामक एक पुस्तक लिखी थी।



आर्यभट गुप्त काल में गणित की तरह खगोल विज्ञान के क्षेत्र का भी एक असाधारण विद्वान था। लेकिन उसका सबसे मौलिक योगदान उसकी यह मान्यता थी कि ग्रहण राहु के कारण नहीं लगते, जैसा कि उस समय के कुछ ज्योतिषियों का विश्वास था, बल्कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से लगते हैं और इस प्रकार उसने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के तथ्य की पुष्टि की, जैसा कि वैदिक काल में जाना जाता था। आर्यभट ऐसा पहला विद्वान था, जिसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में संकेत-चिह्नों का उपयोग किया था। उसने दो क्रमागत दिनों की अविध में होने वाली कमी अथवा वृद्धि को मापने का एक सही सूत्र भी खोजा था।

## चिकित्सा

भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है : दीर्घायु का विज्ञान । इस पद्धति का जन्म वैदिक काल में हुआ था। वेदों में विशेष रूप से ·अथर्ववेद में सात सौ से अधिक ऐसे श्लोक हैं, जो आयुर्वेद से संबंधित विषयों के हैं। इस काल के महान लेखक का नाम वाग्भट्ट था। आयुर्वेद में उसका स्थान चरक और सुश्रुत के ठीक बाद आता है। इस काल की दो प्रसिद्ध कृतियों के नाम हैं, अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदयसंहिता, जो एक ही (वाग्भट्ट) नाम कं दो विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। पश्-रोगों के बारे में भी पुस्तकें थीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक . का नाम है *हस्त्यायुर्वेद*। इसमें विशेष रूप से हाथियों को होने वाले रोगों के उपचार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। इसी प्रकार की एक पुस्तक साधु शालिहोत्र द्वारा घोड़ों पर लिखी गई, जिसे अश्वशास्त्र नाम से जाना जाता है।

## धातुकर्म विज्ञान

चिकित्सा विज्ञान के साथ जिस एक अन्य विज्ञान का विकास हुआ, वह रसायन विज्ञान था। महायान मत के अनुयायी, नागार्जुन को एक महान रसायन वैज्ञानिक के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। चिकित्सा विज्ञान के अलावा रसायन विज्ञान से धातुकर्म विज्ञान के विकास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई होगी। महरौली में स्थित लौहम्तंभ एक ऐसा जीवंत स्मारक है,



आकृति 19.13 महरौली का लौहस्तंभ

जिससे भारतीयों द्वारा 1500 वर्ष पहले धातुकर्म विज्ञान में की गई प्रगति का पता चलता है। यह 7.32 मीटर ऊँचा है और इसका व्यास इसके आधार स्तर पर 40 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी भाग में 30 सेंटीमीटर है नथा इसका वजन लगभग 6 टन है। इसने प्रकृति के सभी प्रकोपों; जैसे— वर्षा, धूप और ठंड को इन पिछले सभी 1500 वर्ष झेला है और इस पर आज तक जंग नहीं लगा।

#### अभ्यास

- निम्निलिखित की व्याख्या करें:
   भुक्ति, विषय, अधिष्ठानाधिकरण, भक्ति, नायनार, आलवार, श्रेष्ठि, सार्थवाह, कुलिक, निगम, अवतार।
- 2. गुप्त काल की प्रशासनिक-प्रणाली का वर्णन करें।
- गुप्त काल के नगर प्रशासन का ब्योरा दें। यह मीर्य काल की प्रशासनिक-प्रणाली से किन पहलुओं में भिन्न थी?
- तिमल और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचित कृतियों के विशेष संदर्भ में, इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन करें।
- 5. इस काल में जो चीनी यात्री भारत आए, उनके बारे में लिखें।
- 6. इस काल में बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय में जो परिवर्तन हुए, उनका वर्णन करें।
- 7. वैष्णव धर्म और शैव धर्म के विकास का वर्णन करें।
- 8. वाणिज्य और व्यापार के विशेष संदर्भ में, इस काल की आर्थिक स्थितियों के बारे में लिखें।
- 9. इस काल में कला, स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में लिखें।
- 10. विज्ञान, गणित और धातुकर्म के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का वर्णन करें।



- इस काल की कला और स्थापत्य के ख़ारे में एक परियोजना तैयार करें।
- इस काल का कोई साहित्यिक ग्रंथ पढ़ें।
- भारत के नक्शे के रेखाचित्र में इस काल के महत्त्वपूर्ण नगरों को दिखाएँ।
- संग्रहालय जींकेर बिभिन्न सिक्की और मूर्तियों के चित्र एकत्र करें और उनकी पहचान करें।

1.13

produces solvenia

1.114

S 16 3

tive of

" od la

पात भूतिक विकास के प्रोहित्य प्रकास महास्ति हो। ताहर के निर्माण के क्षांस्थल के का दान एक एक एक प्रकास के क्षांस के का प्रकास के किया को क्षांस के का मान के सुका कर के लोग के का प्रकार क

क्षा आहे हैं व तथा अपने नाम प्रार्थ के प्रार्श्वित पहुँचे प्रार्थ है पर होता है जाता जाता कर है है एवं हरता है जान क्षिप्त प्रार्थ के किन्स महत्त्वार्थ मिन एवं हरू और उसके राज उसके का उसके हुए उसके हैं

নিং কার্যা ক্ষম কা স্থাবিদ্যা স্থাবিদ্যালী ক্ষরিকা কা স্বাহ্ব ক্ষমেন কিবল স্থাবিদ্যা হৈছে। ক্ষুণা কা কা কার্য ক্রমি রাজি বিচায়ে সংস্থাক (বিনিধা কার্যাক্রয়েশা কার্যান ক্ষেত্র কার্যাক্রয়েশ কার্যাক্রয়েশ কার্যাক্রয়েশ কা প্রস্থাবাল কার্যাক্রয়েশ্য স্থাবা বিচার, কার্যাক্রয়েশ কার্যাক্রয়েশ ক্ষ

्रत्यक्षा भूतिकाम् भूतिकृष्ट रेम्ब्युता विश्वत्यक्ष आसूर्य अस्तित्वत्य औत्र अस्तित क्षेत्रत्य विश्वत्य अस्ति त श्वित्यक्षा स्त्राप्तिक क्षेत्र विश्वत्य अस्तिक्षा स्वयुक्तिकार्यक्षा स्वयुक्ति विश्वत्य विश्वत्य विश्वत्य विश्व स्वयुक्तिकार्यक्षा

्रम्बाद्र अस्ति प्रदेश प्रमाणिक सम्बद्धाः स्थानम्ब स्थान्य स्थान्य । १ ५५वा । । ४ द्राप्त १९ रोजन्यस्य । स्थानम्बद्धाः स्थानीतः । स्थानम्बद्धाः स्थानम्बद्धाः

THE PROPERTY OF MEST SOLITON

্রান্ত করে সাংস্কৃতি করি ক্ষিত্র করে। এই জন জনাই প্রস্তুত্ব এই ক্ষিত্র করি বা তারে বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব করে। উল্লেখ্য ক্ষেত্র করে করে বিশ্ব করি লাক্ষ্য করি করে বিশ্ব করে ইন্তুল্য করে বিশ্ব এক করে বিশ্ব বিশ্ব করে করি আন করে এই করে বাবি বিশ্ব করি করে বিশ্ব করি বিশ্ব করে এই এই এক করে বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব

મનું તે હારે સામત આપણો કેમ જ ડુલાઇન જોડ હતા. પૈકાનોનીક હાલ મુંદિલાક હતા. આ આપેલાનો જે જે એ એ દર્શનોની જોઇન જોઇ આ જામનું કાર્યા જોઈએ તે તેના પાતાનો માના તેમ મુંદ્રાલાકોને માર્ગને જોઇના પ્રતિમાન માર્ગને અધિકાર જાણે જોઇન પેલ ઉત્તર હતા. જોઇના જોઇના તે જોઇના માર્ગનો કે બાલ જોઇના મહાને જોઇના અને કે આપણે જોઇના કે આપણો મારે કે જોઇના કે આ જ હતા. જોઇના જોઇના સામત જોઈના માર્ગનો કે જોઇના જોઇના સામત જોઇના પ્રતિ માર્ગનો માર્ગનો સ્તિમાનો સ્તિમાનો સ્તિમાનો

ાં કરવા કરવા તે કે તે તે તે પ્રાથમ કરવા કરવા કરવા કે શાળા લગા કે તમાર વર્ષા તે છે. જે તે તે તે કે તે વિવાર પ્રાથમ કરવા કરવા કરવા છે. માટે તે કરવા કરવા કરવા માટે તે માટે તે

भारत के विभिन्त भागों के बीच घनिष्ठ संपर्क के फलस्वरूप सामान्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने सुदृढ़ रूप धारण कर लिया जो उस काल के साहित्य शिक्षा, कला और स्थापत्य में दिखती हैं। ये प्रवृत्तियों बाद की शताब्दियों में अनेक उतार-चढ़ाव आने के बाद भी दिखाई देती हैं।

ું કરતા છે. તે પુત્ર પુત્ર પુત્ર પુત્ર પાસ્તુ કરતા પહેલા આ કારણ કરતા જોવા સાથે જો અને કરતા કે કે કો છે. કો તે તે તે પુત્ર પ્રાપ્ત પુત્ર પુત્ર છે. કો પ્રાપ્ત પુત્ર પુત્ सातवीं शताब्दी ई. के मध्य में हर्ष का देहांत होने के बाद से बारहवीं शताब्दी ई. में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने तक के 600 वर्षों में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई, जैसे:

- (i) इस काल में पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में कुछ महत्त्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, जो उत्तर भारत के राज्यों के समान ही महत्त्वपूर्ण थे। उनमें से कुछ राज्य न केवल अपने समय के अत्यंत शक्तिशाली राज्य थे, बल्कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में भी काम किया।
- इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएँ सुदृढ़ एवं स्थिर बनी रहीं, हालांकि वे प्रायः आपस में लड़ते रहते थे।
- (iii) अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढाँचे, विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में निरंतरता बनी रही। इसका कारण यह था कि इन क्षेत्रों में परिवर्तन राजनीतिक ढाँचे में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में अधिक धीमी गति से होते हैं। भारत के विभिन्न भागों में घनिष्ठ संपर्क होने के फलस्वरूप सामान्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने सुदृढ़ रूप धारण कर लिया जो उस काल के साहित्य, शिक्षा, कला और स्थापत्य में विखती हैं। ये प्रवृत्तियाँ बाद की शताब्दियों में अनेक उतार-चढ़ाव आने के बाद भी दिखाई देती हैं।
- (iv) बारहवीं शताब्दी की समाप्ति के समय तक उत्तरी भारत के काफी बड़े भाग में मुस्लिम शासन का विस्तार हो गया।

मौखरियों के काल से, कन्नौज उत्तर भारत में शक्ति का केंद्र बन गया था— यह एक ऐसी स्थिति थी, जो पहले पाटलिपुत्र (पटना) को प्राप्त थी और बाद में दिल्ली को प्राप्त होने वाली थी। ह्वेनसांग ने कन्नौज का वर्णन हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म के एक फलते-फूलते केंद्र के रूप में किया था। कन्नौज तब एक प्राचीरयुक्त सुरक्षित नगर था, जो गंगा के किनारे लगभग चार मील तक फैला हुआ था।

वर्ष 647 ई. में हर्ष की मृत्यु होने के बाद कन्नीज ने राजधानी होने की अपनी प्रतिष्ठा थोड़े समय के लिए खो दी, लेकिन आठवीं शताब्दी ई. के प्रारंभ में, कन्नौज एक अति शक्तिशाली राजा यशोवर्मन के साथ फिर से शक्ति का केंद्र बन गया। उसका शासन एक विशाल साम्राज्य पर था, जिसमें लगभग सम्चा उत्तरी भारत शामिल था। बंगाल पर उसकी विजय का उसके दरबारी कवि, वाक्पतिराज द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य गौडवहों में वर्णन किया गया है। यशोवर्मन एक प्रतापी राजा था, जिसने 731 ई. में चीन में अपना राजदूत भेजा। सुविख्यात नाटककार भवभृति. जो मालती-माधव, उत्तररामचरित और महावीरचरित का रचयिता था. उसके राजदरबार की शोभा बढ़ाता था। यशोवर्मन ने 740 ई. तक शासन किया। यशोवर्मन के उत्तराधिकारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, यद्यपि इस बात की जानकारी है कि 740-810 ई. के बीच कन्नीज पर चार राजाओं ने शासन किया था। कन्नीज ने छठी शताब्दी ई. से 1194 ई. तक, जब अंततः इस पर मुहम्मद गौरी का कब्जा हो गया, उत्तर भारत के इतिहास में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसे एक राजनीतिक केंद्र की ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र की भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

# गुर्जर प्रतिहार

गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक इतिहास रहस्य के आवरण में छिपा हुआ है। कुछ इतिहासविदों का विचार है कि



वे गुप्त काल के बाद मध्य एशिया से भारत आए थे और राजस्थान में बस गए थे। धीरे-धीरे उन्होंने राजनीतिक महत्त्व प्राप्त कर लिया, किंतु राजस्थान की चारण परंपरा का दावा है कि गुर्जर प्रतिहारों का जन्म आब् पर्वत पर किए गए एक यज्ञ से हुआ था। इस यज्ञ से उत्पन्न हुए अन्य कुल हैं : चालुक्य, परमार और चाहमान। इसी कारण इन चार कुलों को अग्निकृल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि राजपूतों के इन चार कुलों को विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए उत्पन्न किया गया था। कुछ विद्वान इसका यह अर्थ लगाते हैं कि वे विदेशी थे, जिन्हें भारतीय समाज में स्थान दिया गया था। प्रतिहारों का दावा है कि उन्हें प्रतिहार (शाब्दिक अर्थ द्वारपाल) इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उनके आदिपुरुष लक्ष्मण अपने भाई राम के द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे। गुजरात के भौगोलिक नाम की उत्पत्ति गुर्जर शब्द से हुई है।

इस वंश का प्रारंभिक इतिहास इसी वंश के सातवें और सबसे प्रसिद्ध राजा भोज के ग्वालियर स्थित शिलालेख में सुरक्षित है। नागभट्ट प्रथम इस वंश के गौरव का वास्तविक संस्थापक था। उसने अरबों की मुस्लिम सेनाओं को पराजित किया। उसके बाद, वत्सराज (775-800 ई.) ने आक्रामक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, जिसके कारण बंगाल के पाल राजाओं के साथ उसका युद्ध हुआ। वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया, किंतु दुर्भाग्यवश, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करके उसकी विजय का फल उसके हाथ से छीन लिया। धर्मपाल ने वत्सराज की इन विपत्तियों का लाभ उठाया और अपने द्वारा नामित वक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय (815 ई.) ने

बहुत-से अन्य राज्यों, विशेष रूप से आंध्र, विदर्भ और किलंग के साथ मित्रता स्थापित की। उसने अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने विरोधियों से युद्ध किया। उसने पहले चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर कब्जा किया, फिर उसने धर्मपाल को हराया और राष्ट्रकूट राजा, गोविंद तृतीय के साथ युद्ध किया। यह भी विश्वास किया जाता है कि नागभट्ट ने सुलतान वेग को भी पराजित किया था, जो खलीफा अल-मामून के अधीन सिंध के गवर्नर का पुत्र था।

नागभट्ट द्वितीय के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने सत्ता सँभाली. जिसके तीन वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में प्रतिहारों को पाल राजा देवपाल की आक्रामक नीति के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ। रामभद्र के बाद उसका पुत्र भोज प्रथम लगभग 836 ई. में राजगद्दी पर बैठा। सत्ता ग्रहण के कुछ वर्षों के अंदर ही भोज प्रथम को अपने वंश की गिरती हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने में सफलता मिली। देवपाल की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने से प्रतिहार राजां को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। भाग्य ने एक अन्य दिशा में भी भोज प्रथम का साथ दिया। राष्ट्रकूट राजा, कृष्ण द्वितीय पूर्वी चालुक्यों के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। भोज-प्रथम ने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया और मालवा तथा गुजरात क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अपने इन दो विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के बाद भोज प्रथम को पंजाब, अवध और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ बनाया।



भोज का नाम कई उपाख्यानों में प्रसिद्ध है। वह विष्णु का उपासक था और उसने आदिवराह की उपाधि धारण की, जो उसके कई सिक्कों पर उत्कीर्ण है। वह मिहिर, प्रभास, आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक विजेता और प्रशासक के रूप में भोज का आकलन अरब इतिहासकार मुलेमान द्वारा लगभग 851 ई. में किया गया था। उसने लिखा था कि भोज के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और अन्य किसी भारतीय राजा के पास इतनी बढ़िया अश्व सेना नहीं थी। सुलेमान ने लिखा था कि उसके पास बहुत धन था और असंख्य ऊँट और घोड़े थे। उसके राज्य में विनिमय चाँदी और सोने के द्वारा किया जाता था। भारत में ऐसा कोई अन्य क्षेत्र नहीं था, जो डाकुओं से इससे अि गुरक्षित हो।

भोज प्रथम के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम लगभग 88 र्. में राज्य का उत्तराधिकारी बना। महेंद्रपाल प्रथम ने न केवल उसके विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, विल्क उसका विस्तार भी किया। प्रतिहार साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विध्य तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक फैल चुका था। उसे महेंद्रायुथ और निर्भयनरेंद्र के नामों से भी जाना जाता था। वह विद्वानों का एक उदार संरक्षक था। उसके गुरु राजशेखर का भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उसकी रचनाओं में कर्पूरमंजरी, बालरामायण, बालभारत, काव्यमीमांसा, भुवनकोश और हरविलास शामिल हैं।

प्रतिहारों का आधिपत्य उत्तर भारत में आठवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी ई. तक लगभग दो सौ वर्षों से अधिक समय तक वना रहा। अल-मसूदी ने, जो बगदाद का निवासी था और जिसने 915-916 ई. में भारत की यात्रा की थी, प्रतिहार शासकों की महान शक्ति एवं प्रतिष्ठा और उनके विशाल साम्राज्य का वर्णन किया है। वह कहता है कि अल-जुज़ (गुर्जर) के साम्राज्य में 1,800,000 गाँव थे; शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की लंबाई 2,000 किलोमीटर और चौड़ाई 2,000 किलोमीटर थी। राजा की सेना में चार प्रभाग थे और उनमें से प्रत्येक में 7,00,000 से 9,00,000 तक सैनिक थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सारी संख्याएँ कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन इनसे पता चलता है कि प्रतिहार साम्राज्य काफी बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली था।

915 ई. और 918 ई. के बीच, राष्ट्रकूट राजा, इंद्र द्वितीय ने कन्नौज पर फिर से आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर डाला। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हो गया। एक अन्य राष्ट्रकूट राजा, कृष्ण तृतीय ने लगभग 963 ई. में उत्तर भारत पर हमला किया और प्रतिहार शासकों को पराजित किया। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया।

प्रतिहार विद्वत्ता और साहित्य के संरक्षक थे। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के राजदरबार का सदस्य था। प्रतिहार राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बहुत से भव्य भवन और मंदिर बनाकर कन्नौज को सुशोभित किया। शिलालेखों से इस रोचक बात का पता चलता है कि मंदिरों की इमारतें और उनके साथ संबद्ध शैक्षिक संस्थाएँ सामुदायिक परियोजनाएँ थीं, जिनमें समूचा ग्रामीण समुदाय भाग लेता था। इन मंदिरों और शैक्षिक संस्थाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी समूचे समाज की थी। इस प्रयोजन के लिए लोग नकदी और जिन्स दोनों रूपों में अपना योगदान करते थे, चाहे उनका व्यवसाय कुछ भी हो।



इस काल में बहुत-से भारतीय विद्वान राजदूतों के साथ बगदाद के खलीफा के दरबार में गए। हमें उन भारतीय राजाओं के नामों की जानकारी प्राप्त नहीं है, जिन्होंने ये राजदूत भेजे थे। बहुत-से अरब यात्री और विद्वान भी भारत आए। भारत और अरब संसार के बीच स्थापित हुए इस परस्पर-संपर्क के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति, साहित्य और विज्ञान, विशेष रूप से गणित, बीजगणित और चिकित्सा विज्ञान का प्रसार अरब देशों में हुआ, जहाँ से उसका और आगे यूरोप तक प्रसार हुआ।

प्रतिहारों की सिंध के अरब शासकों के साथ शत्रुता थी, यह बात सर्वविदित है। इसके बावजूद, यह प्रतीत होता है कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आना-जाना और व्यापार अबाध रूप से चलता रहा।

### पाल वंश

हर्ष की मृत्यु से पाल राजाओं के सत्तासीन होने के समय तक का बंगाल का इतिहास अस्पष्ट और धुंधला-सा है। उस समय पश्चिम बंगाल को गौड़ कहा जाता था और पूर्वी बंगाल को वंग। बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था थी, जिसे मत्स्य न्याय (अर्थात् सबल द्वारा दुर्बल को हड़प कर लेने का नियम) कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप क्रांति हुई और इस मत्स्य न्याय का अंत करने के लिए लोगों द्वारा गोपाल को राजा चुना गया। गोपाल के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसने राज्य में शांति स्थापित की और अपने परिवार के लिए, जिसे पाल वंश कहा जाता है, एक महान भविष्य की नींवं रखी।

गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल लगभग 780 ई. में राजा बना। वह एक कर्मठ व्यक्ति था और उसने अपने आपको अपने साम्राज्य का विस्तार करने की स्थिति में पाया। उसने कन्नीज के राजा इंद्रायुध को पराजित किया और चक्रायुध को कन्नीज के राजिसहासन पर वैठाया। धर्मपाल ने कन्नीज में एक विशाल दरबार आयोजित किया, जिसमें अनेक राजा उपस्थित हुए, लेकिन वह अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना सका। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव धर्मपाल के साम्राज्यवादी तेवरों को महन नहीं कर सका और उसने धर्मपाल को एक युद्ध में पराजित कर दिया। इसी बीच, नागभट्ट द्वितीय के अधीन प्रतिहारों की शक्ति का फिर से उदय हुआ। ध्रुव ने धर्मपाल को मुंगेर के निकट हुए युद्ध में शिकस्त दी।

धर्मपाल के बाद उसके पुत्र देवपाल ने शासन सँभाला। उसे पाल वंश का मबसे अधिक शक्तिशाली राजा कहना उचित होगा। शिलालेखों से पता चलता है कि उसने दूर-दूर तक विजय अभियान किए। उसने प्राग्न्योतिषपुर (असम) और उत्कल (उड़ीसा) को जीता। पाल वंश के राजाओं ने लगभग चार शताब्दियों से अधिक समय नक बिहार तथा बंगाल पर और उड़ीसा तथा असम के कुछ भागों पर शासन किया और इस बीच उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। अरब व्यापारी सुलेमान ने उनकी शक्ति का उल्लेख किया है। उसने पाल राज्य का वर्णन रूहमा (यानी धर्म — धर्मपाल का संक्षिप्त रूप) के रूप में किया है। उसने लिखा है कि पाल शासकों की अपने पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई चलती थी, लेकिन पालों के पास अपने विरोधियों से अधिक सेना थी। उसने बताया है कि अपने साथ 50.000 हाथियों की सेना लेकर चलना पाल राजाओं के लिए एक आम रिवाज था।

पाल राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें शिलालेखों और अरब यात्रियों के अलावा तिब्बती विवरणों से भी प्राप्त होती है। तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार, पाल राजा बौद्ध धर्म और शिक्षा के महान संरक्षक थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की, जो प्रसिद्धि के मामले में नालंदा के बाद दूसरे स्थान पर था। उसके भव्य मंदिर और विहार उसकी और अन्य दानवीरों की उदारता के मह बोलते प्रमाण हैं।

पाल राजाओं के काल में नालंदा विश्वविदयालय की ख्याति सारे विश्व भर में फैल गई थी। उस समय नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और अध्यापक थे. जो न केवल भारत के विभिन्न भागों से, बल्कि मध्य एशिया, चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया और श्रीलंका से आए थे। इसे उस समय की सबसे बडी शैक्षिक संस्थाओं में से एक माना जाता था। इस विश्वविद्यालय में ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं की शिक्षा-प्रदान की जाती थी। दो सौ गाँव से प्राप्त शाही आय जो पहले से नालंदा विश्वविद्यालय के रख-रखाव के लिए दी गई थी, पालों के काल में भी जारी रही। देवपाल ने भी पाँच गाँवों की आय दान कर दी। इसके अलावा ग्रामवासी, धनी व्यापारी और अन्य राजा भी विश्वविद्यालय को नकदी और जिन्स दोनों रूपों में सहायता देते थे। ग्रामवासी विश्वविद्यालय में रहने वाले लोगों के उपयोग के लिए अनाज, सिब्जियाँ और अन्य प्रकार की रसद देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इतना । प्रसिद्ध था कि सुवर्णद्वीप (आधुनिक मलय प्रायद्वीप, जावा और सुमात्रा) के सम्राट महाराज बालपुत्रदेव ने नालंदा में एक विहार स्थापित किया और देवपाल से उस विहार के अनुरक्षण के लिए पाँच गाँवों की आय दान में देने का अनुरोध किया।

पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया। उन्होंने विद्वत्ता और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए दान दिए। विनायकपाल ने शिव के सम्मान में एक हजार मंदिरों का निर्माण किया। वे ब्राह्मणों को अपने देश में बसने और गुरुकुल चलाने के लिए दान देते थे।

पाल राजाओं के दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ जो व्यापार होता था, उससे बहुत लाभ प्राप्त होता था और उससे पाल साम्राज्य की समृद्धि में बहुत वृद्धि हुई। शक्तिशाली शैलेंद्र राजवंश ने, जिनका शासन मलय, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर था, पाल राजाओं के पास अनेक राजदूत भेजे।

## राष्ट्रकूट

जब पाल पूर्वी भारत में और प्रतिहार उत्तर भारत में राज कर रहे थे, तो दक्कन पर राष्ट्रकूटों का शासन था। 'राष्ट्रकूट' शब्द का अर्थ है, 'राष्ट्र' नामक क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभारी अधिकारी। इस परिवार के सदस्य बादामी के प्रारंभिक चालुक्यों के अधीन राष्ट्रों के प्रभारी अधिकारी थे। दितवर्मन अथवा दितदुर्ग इस राजवंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी आधुनिक शोलापुर के निकट मान्यखेत अथवा मालखेद में थी। दितवर्मन के बाद उसके चाचा कृष्ण प्रथम ने लगभग 758 ई. में सत्ता सँभाली, जिसने अपने राज्य का विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक तक किया।

लगभग 779 ई. में, ध्रुव के सत्तासीन होने पर, राष्ट्रकूटों के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अपने पूर्ववर्ती राजाओं की तरह उसने वेंगी के चालुक्यों और मैसूर के गंगों को शिकस्त दी और पल्लवों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वह पहला



राष्ट्रकूट राजा था, जिसने उत्तर भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ी जा रही त्रिपक्षीय लड़ाई में निर्णायक हस्तक्षेप किया और प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल, दोनों को पराजित किया। उत्तर में अपने सफल अभियानों के पश्चात्, उसने अपने राज-चिह्न में गंगा और यमुनां के प्रतीक को शामिल किया।

ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय (793-813 ई.) था, जिसने उत्तर भारत में भी घुसपैठ की और पाल राज़ा धर्मपाल और कन्नौज नरेश चक्रायुध के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया। उसने दक्षिण में गंग, चेर, पांड्य और पल्लव शासकों के परिसंघ को भी तहस-नहस कर दिया।

गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघवर्ष प्रथम (814-878 ई.) सत्तासीन हुआ। अमोघवर्ष ने 60 वर्ष तक राज किया। वह अपने पूर्ववर्ती राजा जैसी शौर्य भावना के लिए कम, बल्कि धर्म और साहित्य के प्रति अपने झुकाव के लिए अधिक जाना जाता है। जैन धर्म के सिद्धांतों ने उसे अधिक प्रभावित किया। वह साहित्य का संरक्षक था और साहित्यकारों को प्रश्रय देता था। अमोघवर्ष ने स्वयं *कविराजमार्ग* नामक पुस्तक की रचना की, जो काव्यशास्त्र के बारे में कन्नड़ भाषा की एक प्रारंभिक कृति है। वह एक महान निर्माता था और कहा जाता है कि उसने अपनी राजधानी मान्यखेत का निर्माण इस प्रकार किया, ताकि वह इंद्र की नगरी से भी अधिक सुंदर बने। अमोघवर्ष के उत्तराधिकारियों में दो बड़े राष्ट्रकूट शासक हुए, इंद्र तृतीय (915-927 ई.) और कृष्ण तृतीय (939-965 ई.)। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया और उसकी राजधानी कन्नौज में लूटमार की। अरब यात्री अल-मसूदी राष्ट्रकूट राजा को भारत का महानतम राजा कहता है।

कृष्ण तृतीय तेजम्वी शासकों की शृंखला का सबसे अंतिम शासक था। उसने मालवा के परमार राजाओं और वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासकों के साथ युद्ध किया। उसने तंजोर के चोल शासक के खिलाफ भी अभियान चलाया और उसकी सेना रामेश्वरम तक पहुँच गई, जहाँ पर उसने एक विजयस्तंभ और एक मंदिर का निर्माण किया।

दक्कन में राष्ट्रकूटों का सत्तारोहण दक्कन के इतिहास का एक सर्वाधिक उज्ज्वल अध्याय है। उन्होंने तीन सौ वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। राष्ट्रकूट शासकों ने न केवल शैव धर्म और वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम की भी रक्षा की। उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने, मस्जिद बनाने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। उनकी सहिष्णुतापूर्ण नीतियों से व्यापार और वाणिज्य की प्रगति हुई।

साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, जो बहुत-सी आधुनिक भारतीय भाषाओं की पूर्वगामी भाषा थीं और कन्नड़ को समान रूप से संरक्षण दिया। एलोरा में उन्होंने ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो शैलकृत गुफा मंदिर बनवाए थे, वे उनकी धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक हैं और भारतीय कला की भव्यता के उत्कृष्ट नमूने हैं। राष्ट्रकृट राजा कृष्ण प्रथम ने जो कैलाश मंदिर बनवाया था, वह कला का एक अद्वितीय और अद्भुत नमूना है। एक पहाड़ी के समूचे पार्श्व के 160 फुट चौड़े और 280 फुट लंबे भाग को काटकर उसे एक भव्य एकाश्मीय मंदिर का रूप दिया गया, जिसमें एक विशाल मंडप और नक्काशीदार स्तंभ बनाए गए। मंदिर के पादांग (प्लिंथ) को इस प्रकार उत्कीर्ण किया गया है कि

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



उससे यह प्रतीत होता है कि यह समूचा मंदिर सिंहों, हाथियों जैसे पशुओं की पीठ पर टिका हुआ है।

### त्रिपक्षीय संघर्ष

उक्त विवरण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आठवीं शताब्दी ई. की समाप्ति के समय भारत में तीन महान शक्तियाँ थीं। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्कन में राष्ट्रकूट लगभग एक साथ ही शक्तिशाली राजवंशों के रूप में उदित हुए। अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए पालों, गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच चलने वाली त्रिपक्षीय लड़ाई इन शताब्दियों की महत्त्वपूर्ण घटना थी।

यह कहा जाता है कि इस लड़ाई का मुख्य कारण था, कन्नौज नगर पर आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा, क्योंकि उस काल में कन्नौज प्रभुसत्ता का प्रतीक था। इसके अलावा अंतर्केत्रीय युद्धों का उद्देश्य मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना भी था। सत्ता का पलड़ा इन तीन पक्षों में से किस की ओर झुकता था, इसका फैसला इन दो बातों से होता था: संबंधित क्षेत्र की आंतरिक शक्ति और अपने-अपने क्षेत्र से बाहर लंबी अवधि के लिए अपना नियंत्रण कायम रखने में शासकों की असमर्थता। उनका सैनिक साज-सामान, प्रशासनिक तंत्र और रणनीति विषयक धारणाएँ लगभग एक

जैसी थीं। अरब यात्रियों ने भी कहा है कि इन शासकों की शक्ति कमोवेश बराबर थी। इस शक्ति-संतुलन के कारण इन क्षेत्रों में काफी हद तक राजनीतिक स्थिरता बनी रही, जिससे संस्कृति और शिक्षा के विकास को बढ़ावा मिला।

जैसा कि हमने ऊपर देखा है, पहला मुकाबला राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल के बीच हुआ। पहले चरण में राष्ट्रकूटों को संपूर्ण विजय प्राप्त हुई, लेकिन ध्रव की मृत्यु से राष्ट्रकूटों को धक्का लगा। दूसरे चरण में. पाल राजा देवपाल (821-860 ई.) की स्थिति सर्वप्रमुख रही, क्योंकि उसके समकालीन प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजा कमजोर शासक थे, किंतु नौवीं शताब्दी में प्रतिहार राजा भोज (836-885 ई.) और महेंद्रपाल (885-910 ई.) अन्य दो राजवंशों के अपने समकालीन राजाओं से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। नौवीं शताब्दी के समाप्त होने के समय राष्ट्रकूट अपने राजा इंद्र द्वितीय और कृष्ण तृतीय के अधीन फिर से शक्तिशाली बन गए और उनकी शक्ति को न केवल उत्तर में, बल्कि दक्षिण में भी महसूस किया गया।

दसवीं शताब्दी की समाप्ति के आसपास, प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों की शक्ति का लगभग एक साथ ही पतन हो गया। इन तीन राजवंशों का अंत होने से तीन सौ वर्षों के वैभवशाली युग का अंत हो गया।

#### अभ्यास

- हर्ष के देहांत के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थित का वर्णन करें।
- 2. गुर्जर प्रतिहार कौन थे? भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर चर्चा करें।
- 3. त्रिपक्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के संदर्भ में इसकी चर्चा करें।
- 4. राष्ट्रकूटों के इतिहास और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर चर्चा करें।
- 5. पालों के इतिहास और भारतोय संस्कृति में उनके योगदान पर चर्चा करें।
- 6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
  - (i) कन्नौज का यशोवर्मन
  - (ii) मिहिर भोज
  - (iii) अमोघवर्ष
  - (iv) देवपाल

the concept of the end of the analysis are marked the first of The same of the first that the same of the of words and the formula for the first of th The Indian and the control to grow the property of the property of the control of the property of the control of

हाले के हुन्य अपन्ति राज्यान सम्बन्धि हार्याच्या हार्याच्या हार्याच्या सम्बन्धि स्थापित हार्या हार्या हार्या ह त्य नेवर मीवर र ! अने में किस वे के शिवस मृत्य कर विरायम के सेवर पृथ्व र र र र है। चुण्ड कर है Str. Butter Sant CARROLLES CONTRACTOR CONTRACTOR 4 5 6 20 2 3 4 . 71 30 - 10 . . . . . . 5 . . 8 C. F. . 1 1 1 4 , - - - (\*

🔏 o biling som an ang process in the procedure of the leading some of the procedure of the contract of the co हुँ में पूर्त के अपूर्ण के एक का रहा का उसे का उसे हैं कि पूर्ण है कि पूर्ण के पार्टिश के कि का का का का का का AN ARM A COMPANY WAS ARREST AND ASSESSMENT OF MARKING ARREST HE TO MAKE HE AND ARREST AND ARREST ARE AND ARREST ARE AND ARREST ARE AND ARREST ARE ARREST. र, प्राप्ता हुए के हुने रह दे न् अस्य प्राप्त सम्बद्ध केंद्रार नह ये देशा है र रहा ब्याक्स एक । हो है दूस प्रा र हो कर हो है। में के देश से के किया है जो रहे जो अपने हैं कर होते । में के अपने भी अन्य स्थान है है।

त्रा के अपने रूप मोन पूर्विक का प्रमाणि किया है यह अपने के पहिल्ला प्राप्ता पर है । के पहिल्ला at the grade of the foresteen to retain at the training or an end of and the property of the second 有限 化氟化化 衛 经外价 经外 医高性性病 化对抗性 医原性 人名 me age of a stage to forest as at a little of the last of the last of the second बोरता है। के दो समार शहार र क्षप्रकार से बार माह रहे कर एक है। पूर्व प्राप्त

अवस्थित होता है। जो राजन वा अवस्था अपने वालन का राजन LOUIS BORN OF THE COMMENT AND A STATE OF THE RESIDENCE OF THE COMMENT OF THE PROPERTY OF THE P ्द्रस्थात कर प्राप्त विद्यास में के प्रोप्ते के अपने के किया है जाति । अपने विद्या कर है है । अपने स्ट्रांक ह

हेल बेट कि बैक को शांभ देश कर है है। वे किए लेटरे देने दें कि से के से है कि से कि NOT ALL ROOMS OF SECURITIONS OF SECURITIONS

and the plantagen about

and the first like the first particle or metalor and the first their are been also र हो किए बार एक देश र ने अंग को अपने भी भी भी पान से साथ से मुख्या में के हैं है in the Hologram of a heritage of the second and the second of the second है। है राजा में प्रिक्त कार्या रहे हैं है है की स्तुनाह है है की बीच के देखा है है

RESERVED TO A CONTROL OF THE SECOND SECURITIES AND A SECOND SECON y agos was five a first groupe on a specific as my started statust late.

lan i of the control of the property of the control of the property of the control ार पर के रहा । एक राज्यक के इस मूल के कहारों व कहारों के कहार कहा के खान के के दे दे दे हैं। इस के का कार कर क का है । है। है अपने के बुद्धानक है अने का कहतीय कहते हैं। है के कि कि के बच्चे में का क्या जान कि की अने में के मान बद्धाना नहीं है। है के कि मान स्थान की सहित है के अपने मान बद्धाना नहीं है। will the first first fire the proper are the person and the effect of a part fire of the control of the control

महराभागा का वर्ष वर्ष में मार्थ के अपने के अपने के अपने भागा है है जा में है जा मार्थ के लिए मार्थ के लिए मार्थ 21 on the special control of the special speci 1.11 মুক্তির প্রত্তির কর্মি কর্মি জন্ম ক্ষিত্রক জন্ম প্রক্রাপ্রক্রিক প্রক্রাক্তি শিক্ষার জন ধারে আনুষ্ঠ কর্মি আছি নির্মাণি চিল্লি জন্মি কাল্কি জালুমে জনমুখ্য সাধ্যা কর্মিক স্থান্ত নির্মাণ কর্মিত কেই ক্ষুদ্ধি সাধ্যা ক্ষিত্র স Surplik and the on the countries and streng at the Countries are that applied only arrange to the countries of the countries and the countries are

THE SECTION OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF T was a firman office, notice and it is not not go and applicate it is the contract of a contract of the special of the experience of the experience

आधुनि राज्य असम को प्राचीन काल में कामरूप और प्राज्योतिष कहा जाता था। उपर्युक्त नाम का प्रयोग कामरूप की राजधानी के लिए भी किया जाता था। इस क्षेत्र े में डवाक नामक एक अन्य राज्य भी था, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में कामरूप के साथ के सीमावर्ली राज्य के रूप में किया गया है।

राज के न्यूकित जा करते हैं के अने कर्य की राज्ञ अस्तित ही राज्ञ अस्तुर्विद्धाः अस्ति है। सन्दर्धन्ति सन्दर्धन्ति ी है। जिल्हा के राजे देह को 1975 में और अंगत है है कि देश देश के अधिक के अधिक के अधिक अधिक के देश है कि इस कर कर कर की 11.0 हुए हैं है है है है है है है के अबदान अबदान के अवदान अवदान है जान के अने के देन के कराय है है है के अवदान है क 化二十分 二十二十二 网络生物网络 经国际 化二甲基 斯尼尼斯 电影童 经主义 化二甲基二甲基二甲基 网络网络 网络白色 经股份 电影 医皮肤皮肤 电电子 抗二唑 of the look of the section of the leader of the section of the section and the section of the se reserves that the consideral was Control to the enterior of the enterior of the second control of the enterior in a contrata francia e matria aquestrale nativa francia que en la que en acua que en mais la calegação de faqual de el medion 🔍 🖟 विकास के देशक के विकास समित है . इस बाहर का है के बादि का प्रतिक के साम महिला के प्रतिकार की प्रतिक के प्रतिक की का का का किया है . the Artist of the Control of the Greek of the Broad Artists of the Artists of the Control of the Artists of the ें हैं के अपने के किए हो में को प्रकार कार कुछ दाओं हो बाद है हुए एक क्याबा है का है के बादक है हुए का है है के अपने कर कर



आधुनिक राज्य असम को प्राचीन काल में कामरूप और प्राज्योतिप कहा जाता था। उपर्युक्त नाम का प्रयोग कामरूप की राजधानी के लिए भी किया जाता था। इस क्षेत्र में डवाक नामक एक अन्य राज्य भी था, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहावाद शिलालेख में कामरूप के साथ के सीमावर्ती राज्य के रूप में किया गया है। कामरूप राज्य एक समय उत्तरी और पश्चिमी बंगाल, चीन के कुछ सीमावर्ती इलाकों तथा डवाक तक फैला हुआ था। महाभारत के समय से सातवीं शताब्दी ई. के मध्य में भास्करवर्मन तक इस क्षेत्र में एक ही राजवंश का शासन रहा था। इस राजवंश के इतिहास के स्रोत हैं, भास्करवर्मन के दुबी और निधानपुर ताम्रपत्र कुछ अन्य स्रोतों में नालंदा से प्राप्त कुछ वंशावली संबंधी मुद्राएँ और बाणभट्ट तथा ह्वेनसांग के विवरण प्राप्त हुए हैं।

इस वंश का दावा है कि उसकी उत्पत्ति 'असुर नरक' से हुई थी जो महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार विष्णु (उनके वराह अवतार में) और पृथ्वी का पुत्र था। इसीलिए इस वंश को भीम (अर्थात् भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। नरक के एक पुत्र का नाम भागदत्त था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। इस राजवंश के शिलालेखों में दावा किया गया है कि राजा भागदत्त और उसके उत्तराधिकारियों ने कामरूप में लगभग 3,000 वर्षों तक शासन किया था और उनके बाद राजा पुष्यवर्मन हुआ। इन स्रोतों से हमें तेरह राजाओं की एक सूची मिलती है, जो पुष्यवर्मन से शुरू होती है, वह समुद्रगुप्त का समकालीन था। सूची इस प्रकार है:

- (i) पुष्यवर्मन
- (ii) समुदवर्मन
- (iii) बालवर्मन

- (iv) कल्याणवर्मन
- (v) गणपतिवर्मन
- (vi) महंदवर्भन
- (vii) नारायणवर्मन
- (viii) भृतिवर्मन
- (ix) चंद्रमुखवर्मन
- (x) स्थितवर्मन
- (xi) सुस्थितवर्मन
- (xii) सुप्रतिष्ठितवर्मन
- (xiii) भास्करवर्मन

डनमें से अंतिम राजा भास्करवर्मन सातवीं शताब्दें के पूर्वार्ध में हर्पवर्धन का समकालीन था। आठवाँ राजा भूतिवर्मन छठी शताब्दी ई. के मध्य में शासन करता था, जिसका पता उसके अपने अभिलेखों में चलता है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि प्रथम राजा पुष्यवर्मन का शासन लगभग 350 ई. में था। उसने समुद्रगुप्त की प्रभुसत्ता अवश्य स्वीकार की होगी।

नालंदा की मुद्रा में पुय्यवर्मन को प्राग्ज्योतिप का स्वामी कहा गया है और सूची के प्रथम तीन राजाओं को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है, लेकिन इतिहासकार इस आडंवरपूर्ण उपाधि को कोई महत्त्व नहीं देते, क्योंकि इन राजाओं ने गुप्त राजाओं की प्रभुसत्ता स्वीकार कर रखी थी। हमें इस वंश के पहले छः राजाओं के वारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। सातवें राजा नारायणवर्मन अथवा उसके पूर्ववर्ती राजा ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे पता चलता है कि वह शायद छठी शताब्दी ई. के पूर्वार्घ में गुप्त साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया होगा।

आठवाँ राजा भूतिवर्मन अथवा महाभूतिवर्मन एक शक्तिशाली राजा था। उसका उत्थान लगभग छठी शताब्दी ई. के मध्य में हुआ। उसके अधीन कामरूप एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इसमें समूची ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट क्षेत्र शामिल थे और पश्चिम में यह करातीया नदी तक फैला हुआ था, जो काफी लंबे समय से कामरूप की पारंपरिक सीमा बनी हुई थी।

हम उसके पुत्र चंद्रमुखवर्मन के बारे में कुछ नहीं जानते. लेकिन कहा जाता है कि उसके पोते स्थितवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगले राजा मुस्थितवर्मन के नाम का उल्लेख बाद के गुप्त राजा आदित्यसेन के अफसढ शिलालेख में मिलता है। कहा जाता है कि आदित्यसेन के दादा महासेनगुप्त ने सुस्थितवर्मन को लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी के किनारे पर हराया था। महासेनगुप्त ने यह युद्ध अवश्य ही मौखरियों के एक साथी के रूप में लड़ा होगा, जो उस समय उत्तर भारत की एकमेव साम्राज्यिक शक्ति थे। कछ इतिहासकारों का विचार है कि महासेनगुप्त का यह साथी गौड का शशांक था, मौखरी वंश का कोई राजा नहीं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि राजस्थान के एक छोटे-से राज्य का राजा दूरस्थ बंगाल के राजा का साथी और बाद में उसका सहायक शासक कैसे बन गया। लेकिन शशांक की पहचान उस गौड़ राजा के रूप में की जा सकती है. जिसने स्प्रतिष्ठितवर्मन और भास्करवर्मन को उनके पिता सुस्थितवर्मन की मृत्यु के शीघ्र बाद हराया और बंदी बनाया था। उस समय तक सुप्रतिष्ठितवर्मन सिंहासनारूढ़ नहीं हुआ था, लेकिन वे गौड़ राजा की जेल से बचकर निकलने में सफल हुए और सुप्रतिष्ठितवर्मन ने एक संक्षिप्त अवधि के लिए शासन किया। उसके बाद उसका भाई भास्करवर्मन सत्तासीन हुआ।

### भारकंखर्मन.

भास्करवर्मन राजा हर्षवर्धन का एक साथी था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में उसका वर्णन है। उसने हर्ष के साथ मित्रता करने के लिए अपने राजदत हंसवेग को उपहारों के साथ भेजा। यह कामरूप के राजा की एक कूटनीतिक चाल थी. जो इससे पहले अपने भाई के साथ, गौड़ के राजा दुवारा पराजित और बंदी बना लिया गया था। दूसरी ओर. हर्ष के बड़े भाई राज्यवंधन को भी गौड़ के उसी राजा द्वारा धोखे से मार दिया गया था और हर्ष ने उसका विनाश करने की घोषणा की थी। इस प्रकार, यह दो राजाओं द्वारा अपने सांझे शत्रु के खिलाफ किया गया गठजोड़ था। बाणभट्ट के घटनाओं के वर्णन ने घटनाओं के तैथिक क्रम को गडबड़ा दिया है और इसलिए उस काल के इतिहास के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह गठजोड़ तब हुआ होगा जब हर्ष ने अपने जीवन के आखिरी भाग में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद नहीं, गौड़ राजा के खिलाफ चढ़ाई की थी। इस गठजोड़ के परिणामस्वरूप और हर्ष की सहायता से भास्करवर्मन ने शशांक के राज्य से बंगाल के एक काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की।

नालदा के बौद्ध विहार पर भास्करवर्मन के प्रभाव की पुष्टि ह्वेनसांग के वर्णन से भी होती है। उसने वर्णन किया है कि राजा भास्करवर्मन ने नालंदा विहार के अध्यक्ष, शीलभद्र के पास एक संदेशवाहक को इस अनुरोध के साथ भेजा कि 'चीन के महान यात्री को उसके पास भेज दिया जाए।' किंतु यह अनुरोध धमकी प्राप्त होने के बाद ही स्वीकार किया गया। ह्वेनसांग कामरूप गया और वहाँ पर लगभग एक महीने ठहरा। तब हर्ष ने कामरूप के राजा मे



माँग की कि चीन के यात्री को उसके दरबार में भेज दिया जाए, लेकिन यह माँग भी भास्करवर्मन को धमकी दिए जाने के बाद ही पूरी हुई। भास्करवर्मन ह्वेनसांग के साथ हर्ष से कजंगल में स्वयं मिला, जहाँ हर्ष ठहरा हुआ था। उसने कन्नौज और प्रयाग में हुई महान धर्मसभाओं में भी भाग लिया।

ह्वेनसांग के इस वर्णन से पता चलता है कि भास्करवर्मन का उत्तरी बंगाल पर नियंत्रण था और बिहार में नालंदा पर भी कुछ प्रभाव था। भास्करवर्मन की मृत्यु के बाद इस वंश का भी उसी प्रकार अंत हो गया, जिस तरह कि हर्प के राज्य का हुआ था। उपलब्ध साक्ष्य से संकेत मिलता है कि इस राज्य पर म्लेच्छ शासक सालस्तंभ ने कब्जा कर लिया। हमें सालस्तंभ के कुछ उत्तराधिकारियों के नामों की जानकारी मिलती है, लेकिन उनके वारे में कोई ब्योरा प्राप्त नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि वह भास्करवर्मन के परिवार का ही कोई वंशज था, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

#### अभ्यास

- 1. कामरूप के राजाओं के कालक्रम के बारे में लिखें।
- 2. कामरूप के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें।
- 3. गौड़ राजा के बारे में लिखें।
- 4. भास्करवर्मन की उपलब्धियों और हर्षवर्धन के साथ उसके संबंधों के बारे में लिखें।



कामरूप की संस्कृति से संबंधित सामग्री एकत्र करें।

the regard of man or too and facility from the above to all facilities is ware thing a require those money as I in our bar. The programment of the first

early than spicing and many training and alternative relational of salary against र १९७१ को पर जार के न्यू जीत में बाद में न्यू में में प्राप्त की माने माने माने का लगा कि की है है है

to at any and the world was a factor of

कर के की कर पर विकास के अल बहु ए प्राप्त के प्रकारों के उत्पाद के के rang and the second and

Freedy to State Freezeway was made in the last test and have been as the

gap agree , magazilina kan mara ili pari d

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P. हर्ष के बाद के काल में समाज और संस्कृति

अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं की अंतिम अवस्था है, जिसका महत्त्व इस तथ्य के कारण ेहै कि हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगला जैसी सभी आधुनिक भाषाएँ उसी से विकसित हुई हैं।

some and construction of the second of the

and the get was expected for a recoverable to a supplementable of the contract of the



## भाषा और साहित्य

संस्कृत का स्थान प्रमुख भाषा के रूप में बना रहा, और उसमें विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा जाता रहा। पालि और प्राकृत का उपयोग बौद्ध और जैन धार्मिक साहित्य लिखने के लिए किया जाता था। वाक्पति द्वारा लिखित गौड़वहों, जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन की जीवनी थी, प्राकृत की प्राचीन परंपरा वाली अंतिम प्रमुख कृति थी। प्राकृत भाषाओं के अंतिम चरण का रूप था अपभ्रंश, जिसे इस तथ्य के कारण महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगला जैसी सभी आधुनिक भाषाएँ इसी से विकसित हुई हैं।

इस काल के दौरान साहित्य का काफी विकास हुआ। इस काल में जो साहित्य-निर्माण हुआ, उसका उत्तरवर्ती शताब्दियों में संबंधित क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ा।

इस काल में ऐसे बहुत-से काव्यों की रचना हुई, जिनके दोहरे अथवा दो से भी अधिक अर्थ इस काल की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता का निर्माण करते हैं। पाल राजा महिपाल के शासनकाल में संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचिरित में राम कथा और बंगाल के राजा रामपाल की जीवनी दोनों शामिल हैं।

धनंजय श्रुतोकृति के राघवपांडवीय में रामायण और महाभारत की कथाएँ एक साथ दी गई हैं। चालुक्य राजा सोमदेव के दरबारी किव विद्यामाधव की कृति पार्वती-रुक्मिणीय में शिव और पार्वती तथा कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। हेमचंद्र ने भी सप्तसंधान नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसके सात वैकल्पिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। दो, तीन अथवा इससे भी अधिक अर्थों वाला जटिल ढाँचा तैयार करने की प्रवृत्ति से इस बात का पता

चलता है कि रचनाकारों के पास पर्याप्त खाली समय और यथेप्ट धन था नथा उस समय के साहित्य में शब्दालंकरण का अत्यधिक चलन था। इस शैली की पराकाष्ठा सोमप्रभाचार्य की रचना शतर्थकाव्य में देखी जा सकती है, जिमके प्रत्येक पद का अर्थ सौ तरह से लगाया जा सकता था।

जैन आचार्यों की जीवनियों से संवंधित अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं: वर्धमान द्वारा रचित आदिनाथचरित, देवचंद्र रचित शांतिनाथचरित, शांतिसूरी रचित पृथ्वीचंद्रचरित, देवभद्र रचित पार्श्वनाथचरित, हेमचंद्र रचित कौरपालचरित और नेमिनाथचरित। श्रीहर द्वारा सुकुमालचरिउ और हरिभद्र द्वारा नेमिनाथचरित पूर्णतः अपभ्रंश में लिखी गई पुस्तकें हैं।

इस काल में बहुत-से ऐतिहासिक ग्रंथ काव्य के खप में लिखे गए थे। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है, कल्हण की राजतरंगिणी। यह एक अद्वितीय कृति है, क्योंकि यह आधुनिक अर्थों में इतिहास लिखने का एकमेव ज्ञात प्रयास है। शंभु द्वारा रचित राजेंद्र कर्णपूर कश्मीर के राजा हर्प की स्तुति के रूप में लिखी गई पुस्तक है। जयनक की पृथ्वीराजविजय, हेमचंद्र की द्वायाश्रय महाकाव्य, सोमेश्वर की कीर्तिकौमुदी, बिल्हण का विक्रमांकदेवचरित, पद्मगुप्त की नवसाहसांकचरित और सोमदेव की कीर्तिकौमुदी इसी श्रेणी की रचनाएँ हैं।

काव्यशास्त्र पर कई विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे गए थे। ऐसी रचनाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, धनंजय कृत दशरूप, भोज कृत सरस्वतीकंठाभरण, हेमचंद्र कृत काव्यानुशासन, और क्षेमेंद्र कृत कविकंठाभरण आदि।



गद्य साहित्य के क्षेत्र में क्षेमेंद्र की बृहत्कथामंजरी, सोमदेव की कथांसिरित्सागर, जिनेश्वर सूरी की कथाकोशप्रकरण नामक कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कृतियों का गद्य कम जटिल और कम बनावटी प्रतीत होता है। इनकी कहानियों के विषय पारंपरिक स्रोतों से लिए गए थे। ये कहानियाँ आज तक भी लोकप्रिय हैं।

इस काल के नाटकों में एक कोमलता और एक धीमा नाटकीय गुण है और न्यूनतम प्रहसनकारी प्रभाव है। इन नाटकों में पहले के नाटकों के मूल तत्त्वों को बनाए रखा गया है। प्रसिद्ध नाटक हैं, सोमदेव का लितिविग्रहराज नाटक, विशालदेव का हरिकेलि नाटक, जयदेव का प्रसन्नराघव, बिल्हण का कर्णसुंदरी, और हेमचंद्र द्वारा रचित अभिधानचिंतामणि, देशी-नाममाला, अनेकार्थसंग्रह और निघंटुशेष।

खगोल और गणित के क्षेत्र में, बारहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य ने खूब ख्याति अर्जित की। उसके द्वारा लिखित सिद्धांत शिरोमणि के चार भाग हैं— लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोल। अंतिम भाग का संबंध खगोल विज्ञान से है। सिद्धांत शिरोमणि का अति महत्त्वपूर्ण सिद्धांत शाश्वत गति का है, जिसका प्रसार इस्लाम द्वारा लगभग वर्ष 1200 ई. में यूरोप में किया गया। कालांतर में, इसके परिणामस्वरूप विद्युत् प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। परमार वंश के राजा भोज ने खगोल विज्ञान पर राजमुगांक नामक पुस्तक लिखी।

चिकित्सा के क्षेत्र में आठवीं शताब्दी में चरक संहिता, सुश्रुतसंहिता और अष्टांगहृदय का अनुवाद तिब्बती और अरबी भाषाओं में किया गया। कश्मीर में पंचनंद के दृढ़बल ने चरकसंहिता के पाठ को संशोधित किया। माधव ने चिकित्सा के बारे में कई पुस्तकें लिखीं। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है निदान अथवा ऋग्विशाचन जो रोगविज्ञान के बारे में है और जिसका अनुवाद अरबी में हारून-अल-रशीद के मार्गदर्शन में किया गया था। उसकी अन्य रचनाएँ हैं: चिकित्सा-कुनमुद्गर और योगव्याख्या। वाग्भट्ट द्वितीय के पुत्र तिसता ने चिकित्साकिका अथवा योगमाला और तिसता के पुत्र चंद्रथ ने योगरत्नसमुच्चय नामक पुस्तक लिखी। बंगाल के बृंद ने 975-1000 ई. के बीच सिद्धयोग नामक पुस्तक लिखी।

काव्य, गद्यं, नाटकों की इन कृतियों और ऐतिहासिक गुंथों के अलावा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कई टीकाएँ लिखी गईं। लक्ष्मीधर की कृत्यकल्पतरु और हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिंतामणि नामक पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और याज्ञयल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। जीमूतवाहन ने दायभाग, व्यवहारमातृका और कालिववेक नामक पुस्तकें लिखीं। गोविंदराज कत मनुवृत्ति, श्रीधर कृत स्मृत्यर्थसार, अपरार्क दुवारा याज्ञवल्क्यस्पृति पर लिखित टीका, देवन्नभट्ट द्वारा लिखित स्मृनिचंद्रिका इस काल की अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। ये सारी कृतियाँ विभिन्न स्मृतियों पर लिखी गई र्टकाएँ और विधि-सार हैं, जिनसे समाज को विनियमित करने के जोरदार प्रयासों का संकेत मिलता है। इसके अलावा राज्य-व्यवस्था के बारे में कई पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें ये महत्त्वपूर्ण हैं: माठर द्वारा लिखित नीतिशास्त्र, कामंदक द्वारा लिखित नीतिसार और सोमदेवसूरी कृत नीतिवाक्यामृत ।

#### समाज

सातवीं शताब्दी ई. से समाज में दो प्रवृत्तियाँ जारी रहीं। एक थी : विदेशी तत्त्वों को आत्मसात करते



रहने की प्रवृत्ति और दूसरी थी : जातिप्रथा की पुथक्करण की प्रवृत्ति। चार वर्ण अभी भी एक छत्र के रूप थे. जिनके नीचे जातियों का उदय होता रहा है. वे अपने अंतर्जातीय संबंध निर्धारित करते रहे, जो मोटे रूप से सैद्धांतिक ढांचे के अनुरूप होते थे. लेकिन स्थान और समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जाते रहे। उस काल की विधि (कानुन) में जाति के निर्धारण के लिए जन्म. व्यवसाय और निवास-स्थान को निर्णायक तत्व स्वीकार किया जाता था। परिणामतः अनेक जातियों महित चार मूल वर्ण थे और ये जातियाँ आगे अनेकानेक उप-जातियों में विभाजित हो गई थीं। उदाहरणार्थ. ब्राहमणों की पहचान उनके गोत्रं, पूर्वज, वैदिक ज्ञान की शाखा, मूल निवास-स्थान और गाँव से की जाने लगी। इस काल के शिलालेखों में भी इस तथ्य का वर्णन है। विदेशियों और अन्य स्थानीय लोगों के आत्मसात हो जाने के कारण क्षत्रियों की जातियों में भी वृद्धि हुई। एक विशिष्ट व्यवसाय का रूपांतरण जाति में हो जाने और विभिन्न जातियों के बीच प्रतिलोम-अनुलोम वैवाहिक संबंध स्थापित होने से मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हुई। धार्मिक संप्रदायों के आधार पर भी जातियों का निर्माण हुआ; जैसे-लिंगायत. वीरशैव, श्वेतांबर और दिगंबर आदि। सबसे नीचे अंत्यजातियाँ थीं: चांडाल इनके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। इन अंत्यजातियों की उप-जातियों की गणना अलग-अलग विधि-निर्माताओं द्वारा, अलग-अलग समय में, अलग-अलग की गई है।

चार वर्णों से संबंधित पारंपरिक व्यवसायों का इस काल में कड़ाई से पालन नहीं किया जाता था। अपने रूढ़िगत व्यवसाय के म्थान पर अन्य व्यवसाय करने की यह प्रवृत्ति कोई नई नहीं थी। यह पहले के काल में भी चलन में थी। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण अपने क्रियाकलापों को अध्ययन-अध्यापन, पूजा-पाठ और पुरोहित-कर्म तक ही सीमित नहीं रखते थे। अत्रि ने क्षत्रिय ब्राह्मणों का, जो युद्ध कार्य करते थे, वैश्य ब्राह्मणों का, जो कृपि कार्य और व्यापार करते थे. शूद्र ब्राह्मणों का जो लाख, नमक, दूध, घी और शहद आदि बेचते थे, उल्लेख किया है। इसी प्रकार, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों का अनुसरण करते थे और उनसे कई मिश्रित जातियों का निर्माण हुआ।

इस काल में एक अन्य वर्ग, जो जाति के रूप में उभरा, कायस्थों का था; ये प्रशासन के प्रतिलिपिक थे, जो दस्तावेज लिखने और अभिलेख रखने के लिए जिम्मेदार थे। यद्यपि हमें मौर्य काल से ही कायस्थों का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रतीत होता है कि सातवीं शताब्दी तक वे एक विशिष्ट जाति माने जाने लगे थे।

इस काल के स्मृतिकार विवाह के पुराने नियमों का अनुसरण करते थे। इस काल के साहित्य से भी पुनर्विवाह के संबंध में नए विचारों और प्रथाओं का परिचय मिलता है। पुनर्भू और दिधिषू जैसे शब्दों का, जिनका अर्थ पुनः विवाहित स्त्री है, उल्लेख साहित्य में बार-बार मिलता है। विवाहों का निर्णय प्रायः माता-पिता या अन्य अभिभावकों दुवारा किया जाता था और कई बार कन्याएँ अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थीं। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का संबंध है, स्मृतियों की टीकाओं में और उस काल के निबंध ग्रंथों में प्राचीन स्मृतियों में निर्धारित नियमों का ही न्यूनाधिक रूप से अनुसरण किया गया है। संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को स्मृतिकारों द्वारा स्वीकार किया गया था। विधवा को अपने निस्संतान, दिवंगत पति की समूची संपदा के उत्तराधिकार का हक था।

#### आर्थिक जीवन

हर्षोत्तर काल में साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्य से कृषि. व्यापार और अर्थव्यवस्था की उन्नत अवस्था का पता चलता है। मेधातिथि ने अनाज (धान्य) की श्रेणी में सत्रह वस्तुओं (चावल और जौ सहित) के समूह को शामिल किया था। अभिधानरत्नमाला में दालों की अनेक किस्मों और अन्य खादयान्नों का उनके पर्यायवाची नामों के माथ उल्लेख किया गया है। अभिधानरत्नमाला से हमें कृषि की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है कि भूमि को विभिन्न रूपों में अर्थात् उपजाऊ, बंजर, परती, मरुस्थल, बढ़िया तथा हरित घासवाली भूमि, काली अथवा पीली मिट्टी वाली भूमि अथवा ऐसी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका उपजाऊपन निदयों अथवा वर्षा पर निर्भर करता है। इसमें आगे कहा गया है कि भिन्न-भिन्न श्रेणियों की फसलों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के खेतों का चयन किया जाता था। उपमितिभवप्रपंचकथा में शीतऋत के वर्णन में गन्नों का रस निकालने के यंत्रों का उल्लेख है। शिलालेखों में अरहट (पर्शियन व्हील) और चमडे की बाल्टियों से सिंचाई किए जाने का वर्णन है। इससे पता चलता है कि तथाकथित पर्शियन व्हील भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन से पहले भली-भांति विद्यमान था। मेधातिथि ने लिखा है कि किसानों से अन्य बहुत-सी बातों के अलावा यह जानने की अपेक्षा की जाती थी कि किन बीजों की ब्वाई सघन रूप से और किन की बुवाई विरल रूप से की जानी चाहिए, कौन-सी मिट्टी किस खास किस्म के बीज के लिए उपयुक्त है और कौन-सी मिट्टी अनुपयुक्त, और किसी खास किस्म के बीज से कितनी फसल अपेक्षित है।

प्रारंभिकं अरब लेखकों ने भारत में जमीन के उपजाऊपन, अनाजों और फलों की समृद्ध खेतो के बारे में लिखा है।

उद्योग के क्षेत्र में सबसे पुराना उद्योग वस्त्र उद्योग है। इस उद्योग में गुप्त काल में जो प्रगित हुई थी, वह इस काल में जारी रही। इस काल के अभिलेखों में कपड़े की विभिन्न किस्मों और कोटियों का उल्लेख है; जैसे— ऊनी और सन के धागे से बने कपड़े, रेशम, हिरण के बालों, भेड़ और बकरी के बालों से बने कपड़े। बुनकरों, रंगसाजों और दर्जियों के व्यवसायों का उल्लेख समकालीन साहित्य में किया गया है।

धातुओं का काम सफलतापूर्वक किया जाता था. जैसा कि समकालीन साहित्य में हम ताँबे, पीतल, लोहे, सीसे, टिन, चाँदी और सोने का वर्णन पाते हैं। धातु उदयोग के लिए अनेक केंद्र प्रसिद्ध थे; जैसे-सौराष्ट्र घंटियों के निर्माण के लिए और वंग प्रदेश टिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। विभिन्त ग्रंथों में रत्नों की सुचियाँ दी गई हैं, जिनमें कम से कम 33 किस्मों के रत्नों का जिक्र है और उनमें हीरों, पन्नों, माणिक, मोतियों, नीलम आदि के उत्तम गुणों का विश्लेषण किया गया है। पहले की तरह इस काल में भी व्यापार फल-फूल रहा था। अरब, चीनी और भारतीय स्रोतों में इस बात का वर्णन है कि पूर्व और पश्चिम के बीच भारत के रास्ते से व्यापार होता था। जहाँ तक भारतीय निर्यातों की सूची का संबंध है, अरब यात्री, इब्न ख़ुर्दादबह ने नवीं शताब्दी के अंत में लिखते हुए इस बात का जिक्र किया है कि भारत द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ निर्यात की जाती थीं; जैसे- मुसब्बर की लकड़ी के विभिन्न उत्पाद, चंदन की लकड़ी, कर्पूर और कर्पूरजल, जायफल, लौंग, नारियल, सब्जियाँ, मखमली सुत और अन्य



किस्मों का कपड़ा, धातुएँ, बहुमूल्य और अल्पमूल्य वाले रत्न, मोती और मीन-उत्पाद आदि।

आयात की वस्तुओं की सूची में घोड़े सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे। मध्य और पश्चिम एशिया से सबसे बढ़िया नस्ल के घोड़े मँगाए जाते थे।

गुजरात, मालाबार और तिमलनाडु के तटवर्ती नगरों की समृद्धि ने विदेशी व्यापारियों को भारत में बसने के लिए आकर्षित किया। अरब के भूगोलवेत्ताओं ने भारत के पश्चिमी तट के जिन पत्तनों का उल्लेख किया था, वे थे : देबल (सिंधु डेल्टा में), खंभात, थाना, सोपारा और क्विवलोन। इस काल में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार में विपुल वृद्धि हुई। शैलेंद्र राजाओं ने भारतीय राजाओं के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए। अरब यात्री शैलेंद्र राजाओं की धन-संपत्ति से आकर्षित हुए और उन्होंने उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया।

व्यवसाय संघ (श्रेणियाँ) और इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ पिछली शताब्दियों की तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं। मेथातिथि औव्योगिक और व्यापारिक दोनों प्रकार कें स्यवसाय संघों का जिक्र करता है। इन व्यवसाय संघों में वे व्यक्ति शामिल होते थे, जिनका व्यवसाय एकसमान होता था; जैसे—व्यापारी, कारीगर, साहूकार आदि। कारीगर नगरों भें इनका बाहुल्य था, वहाँ व्यावसायिक संघों को मान्यता प्राप्त थी। इस काल के उत्कीर्ण लेखों में हमें न केवल विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संघों, बल्कि उनके गठन और कार्यों की भी जानकारी मिलती है। ये संघ धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्व निधियों की स्थापना करते थे अथवा इन निधियों को न्यासों के पास जमा कराते थे, ताकि उनसे अर्जित ब्याज से इन उद्देश्यों

के लिए धन प्रदान किया जा सके। दक्षिण भारतीय पुरालेखों से हमें वो प्रसिद्ध व्यापारिक निगमों के कार्यचालन के माक्ष्य मिलते हैं। इनमें से एक मिण्रामम् हैं, जिसके नवीं शताब्दी के अंत से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके क्रियाकलापों का संचालन दक्षिण भारत के तटवर्ती पत्तनों में और इसके अलावा आंतरिक नगरों में किया जाता था। दूसरे प्रसिद्ध निगम का नाम है नानादेशातिसैयायिरत्तु ऐन्नुरुवर, जिसने ग्यारहवीं और वारहवीं शताब्दियों में अपनी गतिविधियों का विस्तार बर्मा और सुमात्रा तक किया था। इसने अपना कामकाज नवीं शताब्दी से शुक्र किया था।

#### धर्म और दर्शन

इससे पहले के काल के धार्मिक आचार-विचार की मूलभूत विशेषताएँ इस काल में भी जारी रहीं, लेकिन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का एक-दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के सापेक्ष धार्मिक महल्व में भारी परिवर्तन हो जाता है। शैव मत और वैष्णव मत की देखा-देखी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ईश्वरवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ।

इस काल में बौद्ध धर्म के विशुद्ध हीनयान और महायान मत का न केवल हास हुआ, बल्कि बौद्ध धर्म में धार्मिक दर्शन के एक नए दौर की शुरुआत हुई। बुद्ध की शिक्षाओं का स्थान, जो कर्मकांड से मुक्त थी, ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में एक नए नैतिक और भिक्तिपूर्ण दृष्टिकोण वाले लोकप्रिय स्वरूप ने ले लिया, जिसमें बुद्ध की ईश्वर के रूप में पूजा की जाने लगी। अब भिक्तगीतां, अनुष्ठानों और समारोहां के साथ यह पूजा और भी

\*\*\*\*\*\*\*\*

अधिक विस्तारपूर्ण हो गई। बोद्ध धर्म की वज्रयान शाखा पर तांत्रिक मत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पुरुष बोधिसत्वों की पत्नियों, ताराओं अथवा रिक्षकाओं को शक्ति जैसा सम्मान दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म का जादुई संप्रदायों के साथ संबंध होना एक भ्रामक घटना थी क्योंकि उसकी अधिकतर मूल नैतिक शिक्षाएँ अब कर्मकांडों से और अधिक अभिभूत हो गईं। पाल राजाओं के समर्थन ने इसे पूर्वी भारत में जीवित रखा और राजसी संरक्षण के कारण यह उडीसा. कश्मीर और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों में भी बना रहा। दक्षिण भारत में कांची बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। चोल राजाओं ने भी बौद्धों को दान दिया था। यह कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का इसलिए हास होना शुरू हुआ क्योंकि ६ ७ राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था और इरनाम का आगमन इसके लिए अंतिम चोट साबित नुआ। विहारों पर आक्रमण और भिक्षुओं की हत्याओं के परिणामस्वरूप पूर्वी भारत से बौद्धों का निष्क्रमण हो गया।

जैन धर्म ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापारिक वर्गों में लोकप्रियता प्राप्त की और दक्षिण भारत में उसे व्यापक राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। दक्कन में गंग, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसे सम्मानित किया गया। इस काल में देश के विभिन्न भागों में बहुत-से जैन बसि (मंदिरों) और महास्तंभों की स्थापना हुई। श्रवणबेलगोला में विशाल प्रतिमा की स्थापना हुई। श्रवणबेलगोला में विशाल प्रतिमा की स्थापना हुई। श्रवणबेलगोला में विशाल चार प्रकार के दान वाले सिद्धांत (स्वाध्याय, अन्न, चिकित्सा और आश्रय) से जैन धर्म को लोकप्रिय

तंत्रवाद यानी तांत्रिक मत एक अन्य संप्रदाय था, जो इस काल में लोकप्रिय बना। तांत्रिक मत का उदय छठी शतार्ब्दा में हुआ, लेकिन वह आठवीं शताब्दी से जोर पकड़ने लगा। पूर्वोत्तर भारत में इसका जोर सबसे अधिक था और इसके तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इसके कुछ कर्मकांड तिब्बती प्रथाओं से अपनाए गए थे। यह कहा जाता है कि तांत्रिक मत वैदिक संप्रदायों का सरल रूप है और इसके द्वारा सभी जातियों और महिलाओं के लिए भी खुले थे। तांत्रिक मार्ग में प्रार्थनाओं, रहस्यपूर्ण सूत्रों, जादुई यंत्रों और प्रतीकों एवं किसी देवता-विशेष की पूजा की प्रमुखता है। मातृ-देवी को परम सम्मान दिया जाता था क्योंकि जीवन का सूजन माँ की कोख में होता है। इस प्रकार यह शाक्त-शक्ति संप्रदाय से भी संबंधित था। तांत्रिक मत में गुरु का स्थान सबसे ऊँचा होता था, क्योंकि जो लोग किसी संप्रदाय के सदस्य बनना चाहते थे, उन्हें किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। यह कहा जाता है कि तांत्रिक मत की रुचि जादू में होने के परिणामस्वरूप विशेष रूप से रसायनों और धातुओं के साथ प्रयोग किए जाने के कारण कुछ अर्ध-वैज्ञानिक किस्म की खोजें हुई।

हिंदू धर्म अब शैव मत और वैष्णव मत के रूप में लोकप्रिय हो गया। पूर्ववर्ती काल में धार्मिक जीवन की दो विशेषताएँ अर्थात् सिहष्णुता और मूर्तिपूजा, न केवल पूरे जोर से जारी रहीं, बल्कि वैयक्तिक धार्मिक इष्टदेव की लोकप्रिय माँग के कारण ये और भी अधिक मजबूत हो गईं। इस प्रयोजन से, देवी-देवताओं के अनेकानेक नए रूपों की शुरुआत हुई और उन्हें अधिष्ठित करने के लिए मंदिरों और देवालयों की आंवश्यकता हुई।

वैष्णव धर्म में विष्णु के अवतार अधिक लोकप्रिय हो गए और पुराणों तथा महाकाव्यों के क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों से इन ग्रंथों में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई और अवतारों की कथाओं की परंपरा प्रारंभ हुई। कृष्णावतार सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। कृष्ण और राधा की पूजा एक संप्रदाय के रूप में की जाने लगी। अब उनके प्रेम की व्याख्या जीवात्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम और आसक्ति के रूप

दक्षिण में आलवार तमिल वैष्णव धर्म के भावनात्मक पक्ष के प्रतिनिधि थे और उनके परवर्ती आचार्य, वैष्णव धर्म के बौद्धिक और दार्शनिक पक्षों के व्याख्याता थे और उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया।

में की जाती थी।

शैव धर्म ने समाज में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। मुख्य सिद्धांत वही बने रहे, यद्यपि स्थानीय भिन्नताएँ थीं और उनके परिणामस्वरूप कुछ सैद्धांतिक मतभेद भी थे। शैव धर्म का एक रूप, जिसे कश्मीरी शैव धर्म कहा जाता है, एक प्रकार का एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद है। यह नौवीं और दसवीं शताब्दी ई. में लोकप्रिय बना। दक्षिण में शैव संतों, नायनारों ने इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया। एक अन्य लोकप्रिय आंदोलन जो दक्षिण में फैला, लिंगायत अथवा वीरशैव मत था. जिसके दर्शन पर शंकर और रामानूज दोनों का प्रभाव पड़ा। कलचुरी राजा बिज्जल के प्रधानमंत्री बासव ने उसे प्रतिप्ठा एवं प्रमुखता दिलवाई। लिंगायत शैव धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने प्रेम और आत्म-समर्पण, सत्य, नैतिकता और शुचिता पर बल दिया। वे विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देते थे।

नायनार (शैव संतों) और आलवारों (वैष्णव संतों) के नेतृत्व में भिक्त आंदोलन देशभर में फैल गया। ये संत अपने प्रेम और भिक्त के संदेश को लेकर स्थान-स्थान पर गए। उन्होंने जातियों की असमानता को नकार दिया। इन संतों द्वारा प्रतिपादित भिक्तमार्ग सबके लिए खुला था, चाहे उनकी कोई भी जाति हो। इस भिक्त आंदोलन में एक ओर वेदों और वैदिक पूजा-पाठ पर फिर से जोर दिया गया और

दूसरी ओर एक सशक्त साहिन्यिक और बौद्धिक आंदोलन चलाया गया।

इस काल के महान बुद्धिजीवियों और दार्शनिक विभूतियों में से एक शंकर था, जिसे आदिशंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता था। शृंगेरी मठ की परंपरा के अनुसार, उनका जन्म मन् 788 ई. में केरल में हुआ था। जब बालक शंकर तीन वर्ष के थे, तो उनके पिता शिवगुरु की मृत्यु हो गई. वे एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। शंकर ने आठ वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया। शंकर ने काशी में शिक्षा प्राप्त की और अध्ययन समाप्त करने के बाद वे दिग्वजय के लिए चल पड़े। शंकर अपने दर्शन का प्रचार करने और अन्य विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए देश भर में घूमते रहे।

शंकर के दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। उनका विश्वास था कि परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, अद्वैत है। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की; जैसे-



आकृति 22.1 गुर्जर-प्रतिहार काल का सूर्य मंदिर, राजस्थान में









**आकृति 22.3** गुर्जर-प्रतिहार कालीन प्रतिमा में शिव-पार्वती विवाह का दृश्य

ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषदों पर टीका, भगवद्गीता पर टीका आदि। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान का मूल स्रोत बताया।

शंकर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने शैव धर्म की अद्वैत विचारधारा की दस शाखाएँ संगठित कीं, जिन्हें दशनामी कहा जाता है। एकता और समन्वय तथा बेहतर परस्पर-संपर्क स्थापित करने के लिए, उन्होंने देश के चार कोनों में चार मठ स्थापित किए। ये हैं: उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में व्वारावती (द्वारका) में शारदापीठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धनमठ और दक्षिण में शृंगेरीमठ। उन्होंने अपने चार शिष्यों को इनमें से प्रत्येक मठ में भेजा। प्रत्येक मठ का एक गोत्र, अधिष्ठातृ देव, पुरुष और स्त्री दोनों, और विशुद्ध एकेश्वरवाद के दार्शनिक सार-तत्त्व के प्रतीकस्वरूप एक विशिष्ट सूत्र होता है। शंकर ने संन्यासियों को जिन दस शाखाओं में

संगठित किया, वे हैं, गिरि (पहाड़ी), पुरी (नगर), भारती (विद्या), वन (लकड़ी), अरण्य (जंगल), पर्वत, सागर, तीर्थ (मंदिर), आश्रम (आश्रय), और सरस्वती (सच्चा ज्ञान)। शंकर का 32 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। वे एक महान आचार्य थे, जिन्होंने हिंदू धर्म को कीर्ति के एक नए उच्च शिखर पर पहुँचा दिया।

एक अन्य दार्शनिक और बुद्धिजीवी का नाम रामानुज था। वह एक तमिल ब्राह्मण थे, जिनका जन्म 1017 ई. के आसपास तिरुपति में हुआ था। रामानुज शंकर से इस बात में असहमत थे कि ज्ञान मोक्ष का मुख्य साधन है। उन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए ईश्वर के ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की कृपा प्राप्त करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति और वेदों के ज्ञान के बीच सेतु निर्माण करने का प्रयत्न किया।

# .)

#### शिक्षा

पहले की शताब्दियों में धीरे-धीरे जो शिक्षा-प्रणाली विकसित हुई थी, वह इस काल में भी जारी रही। उत्तरवर्ती स्मृतियों ने एक नया अनुष्ठान आरम किया, जिसे विद्यारंभ और अक्षरस्वीकृति अथवा अक्षराभ्यास कहा जाता था। इस काल में हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ मिलती हैं। सबसे पहला स्थान मंदिरों का है, जो लोगों की धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति के स्रोत के साथ-साथ, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकिसत हुए। अभिलेखों से हमें उनके विविधतापूर्ण कार्यों की कुछ जानकारी मिलती है; जैसे-वे बैंकों, कोषों, न्यायालयों. उद्यानों, प्रदर्शनी केंद्रों, हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों के संवर्धकों, शिक्षा केंद्रों और अस्पतालों के रूप में कार्य करते थे और इस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। पहले की तरह अब भी मंदिरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यार्थियों को मंदिरों के पूजारियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसा कि गाँवों के छोटे मंदिरों में होता था अथवा वे बड़े मंदिरों के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते थे। महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का आयोजन मुव्यवस्थित तरीके से किया जाता था, जिसमें नियमित रूप से उपस्थित रहना और शिक्षा प्राप्त करना अपेक्षित था। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षुओं को व्यवसाय संघों में अथवा शिल्पकारों के समूहों में प्रशिक्षण दिया जाता था। अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय स्तर पर, संतों और वृद्धजनों द्वारा मौखिक शिक्षा दी जाती थी, जो महाविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली संस्कृत की शिक्षा से कहीं अधिक सरल होती थी। विभिन्न शिक्षा केंद्र धर्म और दर्शन पर चर्चा करने को प्रोत्माहन देते थे। भारत के चिभिन्न भागों में वड़ी संख्या में स्थित मठों और उन्य शिक्षा केंद्रों से विचारों के मुक्त प्रवाह में और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके आदान-प्रदान में सहायता मिलती थी। उच्च शिक्षा तब तक पूरी नहीं समझी जाती थी, जब तक कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न शिक्षा केंद्रों में जाकर वहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ-चर्चा न कर ले। विचारों के देशव्यापी आदान-प्रदान का यह तरीका भारत की सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण था।

विक्रमशिला, ओद्दतपुर, वलभी और नालंदा के जैन और वौद्ध विहारों में भी, जो उच्च शिक्षा के महान केंद्र थे. शिक्षा उपलब्ध होती थी। उस काल के शिनालेखों और साहित्य में यह प्रमाणित होता है कि उस समय ऐसी मुसंगठित शिक्षा मंस्थाओं का अस्तित्व था, जिनकी स्थापना और जिनका अनुरक्षण-संचालन राजाओं से लेकर जनमाधारण द्वारा कियां जाता था। वस्त्र, भोजन और निवास-स्थान महित, शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। उसं काल के उत्कीर्ण लेखों में विद्या के प्रयोजन से दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दानों का उल्लेख है, जिनमें भूमि-दान भी शामिल है। विद्या कं प्रयांजन से दान देने की यह परंपरा भारतीय समाज में अभी भी विदयमान है। प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली को विदेशी यात्रियों द्वारा अद्वितीय समझा जाना था, क्योंकि प्रत्येक गाँव में एक विद्यालय होता था और उसके भरण-पोपण में प्रत्येक व्यक्ति योगदान देता था। इसके परिणामस्वरूप, उन्नीसवीं शताब्दी तक, विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में साक्षरता की दर सबसे ऊँची थी। ब्रिटेन और यूरोप के इतिहासकारों

................





और शिक्षाविदों द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई है।

### कला और स्थापत्य

जहाँ तक कला और स्थापत्य का संबंध है, यह काल निस्संदेह उनके उत्कर्ष का काल था, जिसका पता उन असंख्य मंदिरों से चलता है जो पिछले 1,200 वर्षों से खड़े हैं। ये मंदिर उस काल के सर्वोत्कृष्ट भवनों में हैं और स्थापत्य कला की अधिकतर शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उड़ीसा, विशेष रूप से भुवनेश्वर के सुप्रसिद्ध मंदिर नागर शैली अथवा उत्तर भारतीय शैली के सर्वोत्तम नमूने हैं। प्रत्येक मंदिर में एक विमान (शिखर) और एक जगमोहन (पूजा मंडप) और उसके अलावा एक नट मंडप (नृत्य मण्डप) और भोग मंडप है। इस किस्म के सबसे बढ़िया उदाहरण भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर हैं।

एक अन्य स्थान, जहाँ पर नागर शैली के अनेक मंदिर अभी भी विद्यमान हैं, बुंदेलखंड में खज़ुराहो है। ये मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे; ये ऊँचे उठे आसन (प्लिंथ) पर निर्मित हैं और अपनी नक्काशी और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कंदरिया महादेव मंदिर इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है।

कश्मीर में लिलतादित्य मुक्तापीड द्वारा लगभग आठवीं शताब्दी ई. में निर्मित सूर्य मंदिर, जिसे मार्तण्ड मंदिर कहा जाता है, यह स्थापत्य की कश्मीर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है।

जैन भी महान निर्माणकर्ता थे और उनके मंदिरां में आमतौर पर अष्ट्रभुज गुंबद होता है और उन्हें जैन पौराणिक कथाओं में से चुने गए विषयों से सजाया गया है। इस स्थापत्य शैली के उत्तम उदाहरण दिलवाड़ा (माउंट आबू) और शत्रुंजय (पालीताना) के प्रसिद्ध मंदिर हैं। ये मंदिर अपनी बारीक और बढ़िया नक्काशी और उत्तम अभिकल्प (डिजाइन) के लिए उल्लेखनीय हैं। श्रवणबेलगोला (हसन, जिला मैसूर) में प्रथम जिन ऋषभनाथ के पुत्र गोम्मनेश्वर की जो जैन मूर्ति (57 फुट ऊँची) है, वह संसार की बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे ऊँची मूर्तियों में से एक है। इंद्रगिरि पहाड़ी पर स्थित ग्रेनाइट पत्थर की यह मूर्ति कायोलमर्ग



आकृति 22.4 धर्मपाल के समय का पहाड़पुर स्तूप (अब बांग्लादेश में)





आकृति 22.5 (क) नालंदा से प्राप्त बोधिसत्व, पाल कालं (ख) नालंदा से प्राप्त अवलोकितेश्वर. पाल काल

हलेबिड यद्यपि अपूर्ण निर्मित है, किंतु अपनी संरचना और अलंकरण की दृष्टि से किसी भारतीय मंदिर से कम नहीं है। दक्षिण में विना सहारे के खड़े मंदिरों के अलावा, ऐसे मंदिर भी हैं, जो ठोस चट्टान काटकर बनाए गए हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर, जो शिव को समर्पित है और जो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में वनाया गया था, संसार में स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है।

दक्षिण में पल्लवों ने कला को वहुत अधिक गति प्रदान की और दलवनूर (अरकाट जिला), पल्लवरम, वल्लम (चिंगतपेट जिला), मामल्लपुरम् के रथ और समुद्रतटवर्ती मंदिर, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर आज उन पल्लवों की कलात्मक प्रतिभा के पवित्र स्मारकों के रूप में खड़े हैं।

चोल राजाओं ने पल्लवों की स्थापत्य परंपराओं को आगे बढ़ाया और दक्षिण में अनेक मंदिरों का

तपस्या में लीन ऐसे व्यक्ति की है जो अविचल शांति का प्रतीक है, अपने पैरों पर लिपटे साँपों, अपनी जांघों पर रेंगने वाले कीड़ों अथवा अपने कंधों तक पहुँच चुके झाइ-झंखाड़ से विक्षुब्ध नहीं है।

दक्कन में वातापी (बादामी) और पट्टडकल (बीजापुर जिला) के मंदिर शैली की दृष्टि से भिन्न हैं। ये मंदिर व्यापक रूप से सजाए गए आसन (प्लिंथ) पर खड़े हैं। इनके कुछ उत्तम उदाहरण हैं, हेलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर.



आकृति 22.6 एलोरा का कैलाश मंदिर

निर्माण किया। द्रविड़ मंदिर वर्गाकार विमानों, मंडपों, गोपुरम, अत्यधिक सञ्जित स्तंभों वाले विशाल कक्षों, अलंकरणों के पारंपरिक सिंहों (याली), कोष्ठकों (ब्रैकेट) और संयुक्त स्तंभों, आदि के उपयोग के लिए उल्लेखनीय हैं। उत्तरोक्त ढांचों में केंद्रीयगुंबद उन अत्यंत सुंदर नक्काशी वाले गोपुरम के समक्ष, जो बहुत ऊँचे होते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर है, जहाँ इस शैली का चरमोत्कर्प दिखता है। अधिकतर हिंदू मंदिर शिव अथवा विष्णू को समर्पित हैं।

. स्थापत्य और मूर्तिकला के अलावा, चित्रकला का भी प्रचलन था। भित्तिचित्रों की प्राचीन परंपरा का उपयोग मंदिरों और महलों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। लघुचित्रों का अंकन भी इसी काल में शुरू हुआ, जो बाद में मुगल काल में लोकप्रिय हो गया। पश्चिम भारत के जैन मुनियों, नेपाल और पूर्वी भारत के वौद्धों, दक्षिण के शैवों और वैष्णवों ने अपनी पांडुलिपियों को चित्रांकित करना शुरू किया। वे ताड़ के पत्तों पर छोटे-छोटे चित्र बनाते थे उनमें से अधिकांश ग्रंथ में वर्णित दृश्यों के चित्र होते थे। शुरू में ये चित्र बड़े सादे होते थे, किंतु धीर-धीरे इनमें अधिक ब्योरे और रंग भरे जाने लगे, अंततोगत्या ये चित्र लघुचित्रकला के उत्कृष्ट नमूने बन गए।

#### अभ्यास

- निम्निलिखित को स्पष्ट करें:
   काव्य, पुनर्भू, थान्य, वज्रयान, बोधिसत्त्व, बसदि, अद्वैत, मठ, विमान, गोपुरम।
- 2. कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाओं के संदर्भ में, हर्षोत्तर काल की साहित्यिक कृतियों का वर्णन करें।
- 3. व्यापार और वाणिज्य के विशेष संदर्भ में इस काल की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें।
- 4. हर्षोत्तर काल में निम्न्तिखित के बार में लिखें:
  - (i) सामाजिक स्थिति
  - (ii) धर्म और दर्शन
  - (iii) शिक्षा
  - (iv) कला और स्थापत्य



- इस काल की कला और स्थापत्य के बारे में एक परियोजना तैयार करें।
- अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में एक परियोजना तैयार करें।
- शंकर दुवारा स्थापित चार मठों के बारे में सामग्री संकलित करें।



अध्याय 23

# दक्षिण-पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में बाहरी संसार के साथ सांस्कृतिक संपर्क

इस विस्तार का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विस्तार किन्हीं विजय अभियानों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति या समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा करके नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्वेच्छा से स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप हुआ था।

हमने पूर्ववर्ती अध्यायों में देखा है कि ई.पू. तीसरी सहस्राब्दी के लगभग मध्य से ही भारत का बाहरी संसार के साथ वाणिज्यिक संबंध था। भारत उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के संपर्क में था, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के भौतिक अवशेष मिले हैं।

लेकिन, इस संपर्क का सबसे अधिक उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि संसार के विभिन्न भागों, विशेष रूप से मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया आदि में भारत की संस्कृति और सभ्यता का विस्तार हुआ। इस विस्तार का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विस्तार किन्हीं विजय अभियानों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति या समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा करके नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्वेच्छा से स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप हुआ था। किसी भी अन्य संस्कृति और सभ्यता ने अपना विस्तार अहिंसा और सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए नहीं किया।

#### मध्य एशिया और चीन

दूसरी शताब्दी ई.पू. से भारत ने चीन, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और रोम साम्राज्य के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित कर रखे थे। भारत के स्थल-मार्ग सिल्क-मार्ग से जुड़े हुए थे, जो चीन से शुरू होता था और लगभग समूचे एशिया से गुजरकर कैस्पियन सागर तक जाता था। यह सिल्क मार्ग उस समय के ज्ञात संसार की संस्कृतियों के आदान-प्रदान होने का एक महान माध्यम था।

सिल्क-मार्ग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव मध्य एशिया और चीन में प्रबल रूप से महसूस किया जाता था। भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ, वह इन देशों में मिंले प्राचीन स्तूपों, मंदिरों, विहारों, मूर्तियों और चित्रों से स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ। इसके अतिरिक्त चीनी यात्रियों, फाहियान और हवेनसांग ने, जो क्रमशः पाँचवीं और सातवीं शताब्दी ई. में भारत आए थे, इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर काफी प्रकाश डाला है। तरफान. खोतान, कुची, अक्सु, काशगर, करशहर (अग्निदेश) बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के महान केंद्र थे। आरंभिक कुषाणों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्होंने इसे मध्य एशिया की यायावर जातियों में फैलाने का कार्य किया था। बौद्ध धर्म ने मध्य एशिया के लोगों की हिंसात्मक जीवन पद्धति को नए सांचे में ढालकर कोमल बना दिया और वह वहाँ पर एक हज़ार वर्षों से अधिक समय तक एक प्रमुख धार्मिक शक्ति बना रहा। हमें यह भी ज्ञात है कि कुछ कुषाण राजाओं ने हिंदू धर्म अपना लिया था।

चीन और भारत के बींच प्रारंभिक संपर्क तीन व्यापारिक मार्गी — मध्य एशिया, यूनान, और बर्मा के जिरए, तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के रास्ते समुद्री मार्ग द्वारा स्थापित किए गए थे। भारत और चीन के बींच नियमित संपर्क लगभग दूसरी शताब्दी ई.पू. में शुरू हुए। कुषाण राजाओं, विशेष रूप से किनष्क के शासनकाल से बींद्ध धर्म ने चीन पर बहुत प्रभाव डाला। बींद्ध धर्म-प्रचारक बड़े दुर्गम प्रदेशों और किठन मार्गों से एशिया के क्षेत्रों को पार करते हुए प्रथम शताब्दी ई.पू. से चीन जाने लगे थे। उन्होंने चीन के क्षेत्र को मध्य एशिया से भिन्न पाया। चीन के लोग अत्यंत सुसंस्कृत थे। उन्होंने बुद्ध के रोमांचकारी संदेश को बड़े चाव से सुना। बींद्ध दर्शन ने उनके मन और बुद्धि को प्रभावित किया, क्योंकि चीन में पहले से कप्यूशियस की दार्शनिक विचारधार

र्क

विकसित थी। बोद्ध धर्म ने वहाँ पर लोगों को आपस में जोड़ने वाले तत्त्व के रूप में कार्य किया। उसने कंफ्यूशियस के दर्शन को आत्मसात कर लिया और वह चीनी जीवन का अभिन्न अंग बन गया।

भारतीय विद्वानों में जो चीन गए थे, सबसे उल्लेखनीय नाम कुमारजीव का है, जो वहाँ 12 वर्ष (401-412 ई.) रहा। उसने वहाँ पर बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया। नए धर्म को स्वीकार करने के बाद, चीन के बौद्ध विद्वान उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। एक लंबा और संकटपूर्ण सफर तय करके और रास्ते के खतरों को झेलते हुए, वे बुद्ध की भूमि की यात्रा करने के लिए भारत आए। वे भारत में रहे और उन्होंने बौद्ध अवशेप और वौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियाँ मंकलित की और विभिन्न शिक्षा केंद्रों में रह कर वौद्ध धर्म के वारे में जानकारी प्राप्त की।

जिन चीनी भिक्षुओं ने भारत की यात्रा की, उनमें फाहियान सबसे पहला यात्री प्रतीत होता है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया।



आकृति 23.1 भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का मानचित्र



मन् 420 ई. में फाहियान के नेतृत्व में भिक्षुओं का एक दल भारत आया। सातवीं शताब्दी ई. में ह्वेनसांग और ईित्संग भारत आए। हर्ष के शासनकाल में चीन और भारत ने राजदूतों का आदान-प्रदान भी किया।

चौथी और छठी शताब्दियों के दौरान भारतीय विद्वान भी चीन गए। उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय थ, बुद्धयश, गुणभद्र, जिनगुप्त, जिनभद्र, परमार्थ, वोधिधर्म और धर्मगुप्त। उन्होंने चीन के लोगों को बहुत प्रभावित किया। विद्वानों और भिक्षुओं के इस पारस्परिक आवागमन से सांस्कृतिक संपर्क बने और विचारों का आदान-प्रदान हुआ। चीन से वौद्ध धर्म कोरिया, जापान, मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों में फैला, जहाँ इसका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ और इसने इन देशों के सांस्कृतिक इतिहास में सशक्त भूमिका अदा की।

#### श्रीलंका

रामायण के दिनों से ही भारत का श्रीलंका के साथ संपर्क था, जिसे रामायण में लंका कहा गया है। सीता का हरण किए जाने और उसे लंका लेकर जाने की कहानी भारत के हर बच्चे को मालूम है, हालांकि बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि रामायण की लंका संभवतः श्रीलंका से भिन्न थी। प्राचीन काल में श्रीलंका को ताम्रपर्णि भी कहा जाता था।

मौर्य काल में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इन दो राजकीय धर्म-प्रचारकों द्वारा श्रीलंका में जिस प्रसिद्ध बोधिवृक्ष का पौधा रोपा गया था, कालांतर में वह अत्यंत पल्लवित और पुष्पित हुआ। श्रीलंका के अधिकतर लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मा

ने समुद्रगुप्त के पास अपना राजदूत यह अनुरांध करने के लिए भेजा कि उसे श्रीलंका से आने वाले बौद्ध-यात्रियों के लिए बोधगया में एक विहार बनाने की अनुमित दी जाए। श्रीलंका की संस्कृति को आकार देने में बौद्ध धर्म ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीपवंश और महावंश ग्रंथ श्रीलंका के सुप्रसिद्ध बौद्ध स्रोत हैं। श्रीलंका के साहित्य, चित्रकारी, नृत्य, लोक-कथाओं, कला और स्थापत्य आदि पर भारत का बहुत प्रभाव पड़ा। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने श्रीलंका के राजा मानवर्मा को अपना राज्य प्राप्त करने में सहायता दी। राजराज के शासनकाल (985-1014 ई.) में यह चोल साम्राज्य का भाग भी बना।

## मयनमार (म्यांमार)

मयनमार (जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था) भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ। ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र के अनेक राज्यों का उल्लेख किया है, जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। मयनमार ने न केवल भारतीय धर्म को, बल्कि उसकी संस्कृति, भाषा आदि को भी अपना लिया। उन्होंने अपनी स्वयं की पालि भाषा विकसित की और बौद्ध तथा हिंदू धर्मग्रंथों का अनुवाद अपनी पालि भाषा में किया। अनेक बड़े-बड़े और कलात्मकतापूर्ण बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के मंदिर मयनमार में बनाए गए।

## दक्षिण-पूर्व एशिया

दक्षिण-पूर्व एशिया का क्षेत्र मसालों, खनिजों और धातुओं के मामले में सदा समृद्ध रहा है। इसीलिए प्राचीन काल में, भारतीय इसे सुवर्णभूमि अथवा सुवर्णद्वीप कहते थे। भारतीय बहुत प्राचीन समय से व्यापार और साहसिक कार्यों के लिए भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा करते थे, जैसा कि



जातकों, बृहत्कथा, कथासिरत्सागर की कहानियों में कहा गया है। इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियन सी जैसे विदेशी स्रोतों में भी इन देशों में भारतीय व्यापारियों द्वारा यात्रा किए जाने का उल्लेख किया गया है। इन यात्रियों के साथ-साथ भारतीय धर्मों और संस्कृति का संदेश भी इन देशों में फैला। तीसरी और चौथी शताब्दी ई. के आस-पास, वहाँ भारतीय नामों वाले और संभवतः भारतीय वंश के राजाओं के अधीन शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ। यहाँ भी अधिकतर राजवंश और राजा अपना मूल भारत के साथ जोड़ते थे।

चंपा (अन्नाम) और कंबुज (कंबोडिया) के प्रसिद्ध राज्यों पर भारतीय मूल के राजाओं का शासन था। चंपा के शासक महान योद्धा थे और उन्होंने एक हजार वर्ष से अधिक समय तक अपने पड़ोसियों से अपनी स्वतंत्रता को सफलतापूर्वक बनाए रखा, लेकिन उसके बाद मंगोलों ने चंपा को रौंद डाला।

कंबुज में भारतीय मूल के कौडिन्य वंश ने प्रथम शताब्दी ई. से शासन किया। कंबुज के राजाओं ने अपने राज्य को एक विशाल रूप दिया। जब यह साम्राज्य अपनी उन्नित के शिखर पर था तो इसमें लगभग समूचा आधुनिक वियतनाम और मलय शामिल था। हम अनेक संस्कृत शिलालेखों और साहित्यिक रचनाओं से कंबुज के इतिहास की पुनर्संरचना कर सकते हैं। हम इसके शानदार मंदिरों से, जो अभी भी देखे जा सकते हैं। उसकी प्राचीन भव्यता की झलक प्राप्त कर सकते हैं।

प्रसिद्ध शैलेंद्र राजवंश, जिसके विशाल साम्राज्य में मलय, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली शामिल थे, अपना मूल उद्गम भारत को बताते थे। आठवीं शताब्दी में स्थापित यह शैलेंद्र साम्राज्य एक समृद्धशाली साम्राज्य था और यह तेरहवीं शताब्वी तक अस्तित्व में रहा। ग्यारहवीं शताब्वी ई. में शैलेंद्र साम्राज्य का दक्षिण भारत के चील साम्राज्य के साथ समुद्री संघर्प हुआ। राजेंद्र चील ने शैलेंद्र साम्राज्य के कुछ भाग मुख्यतः आधुनिक इंडोनेशिया के क्षेत्र को जीत लिया। चील इसे वहुत लंबे समय तक अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख सके और शैलेंद्र राजाओं ने अपना खोया क्षेत्र फिर से अपने अधिकार में ले लिया।

बाली ऐसा एकमेव देश है, जहाँ हिंदू संस्कृति पनपी और जीवित रही। आज जविक समूचे द्वीप समूह ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया है, केवल बाली हिंदू संस्कृति और धर्म के प्रति आस्थावान बना हुआ है।

हमने अब तक मुवर्णद्वीप के राज्यों के संक्षिप इतिहास पर चर्चा की है। कदाचित् विश्व के अन्य किसी भाग पर भारत की संस्कृति और धर्म का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना कि दक्षिण-पूर्व एशिया पर। इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रभाव के अवशेषों के अध्ययन के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, संस्कृत के वे पुरालेख जा विशुद्ध अथवा थोड़ी-बहुत परिवर्तित भारतीय लिपि में लेखवद्ध हैं। वे वर्मा, स्याम, मलय प्रायद्वीप, अन्नाम, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली के संपूर्ण क्षेत्र में पाए, गए, हैं। इन उत्कीर्ण अभिलेखों और अन्य साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र की भाषा, साहित्य और धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं पर भारत का बहुत प्रभाव पड़ा था।

वर्ण-व्यवस्था, जो हिंदू समाज का मूलाधार है. इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में लागू हो गई थी। उन्हें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के रूप में समाज के विभाजन की जानकारी थी। यह व्यवस्था इन



क्षेत्रों में उतनी कड़ी नहीं बनी, जितनी कि भारत में थी। इस प्रकार, अंतर्विवाह और परस्पर खान-पान का व्यापक रूप से चलन था। कूल मिलाकर जाति व्यवस्था को जिस रूप में यह लांबोक और बाली के बालिनियों में आज विद्यमान है, ऋ वेद काल की मूल वर्ण-व्यवस्था माना जा सकता है, जहाँ समाज को जन्म के आधार पर नहीं अपित व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था।

विवाह के आदर्श, विवाह-संस्कार के व्योरे और पारिवारिक संबंध सामान्यतः उसी प्रकार के हैं, जैसे कि भारत में हैं।

मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप छाया नाटक था, जिसे वायुंग कहा जाता था (भारत के कठपुतिलयों के खेल की तरह)। वायुंग के विषय आमतौर पर भारत के दो महाकाव्यों. रामायण और

महाभारत से लिए जाते हैं। ये दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में अभी भी वहुत लोकप्रिय हैं, बावजूद इसके कि इनमें सं अधिकांश देशों ने अब इस्लाम धर्म अपना निया है।

संस्कृत और पालि के साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि भाषा बहुत उन्नत थी। न्यायालय और समाज दोनों स्थानों पर उसका प्रयोग किया जाता था। उन्होंने सभी प्रमुख ब्राहमण और बौद्ध देवी-देवताओं तथा उनसे संबद्ध विचारों के साथ-साथ दार्शनिक विचारों, वैदिक धर्म, पौराणिक मिथकों और महाकाव्यों में शामिल मिथकों और उपाख्यानों को अपना लिया था। भारतीय महीनों और खगोलशास्त्रीय पदधतियों को भी अपना लिया गया था। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत से संबंधित भौगोलिक नामों का चलन शुरू



आकृति 23.2 कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर

किया। हमें वहाँ पर द्वारावती, चंपा, अमरावती, गांधार, विदेह, अयुथिया (अयोध्या), कंबोज, किलंग जैसे नाम और गोमती, गंगा, यमुना, चंद्रभागा जैसे निदयों के नाम मिलते हैं। वे अभी भी अपने अस्पतालों, स्कूलों, पुस्तकालयों और कई अन्य सार्वजनिक स्थानों को उनके मूल संस्कृत नामों से पुकारते हैं।

इन लोगों में बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों अर्थात् हीनयान, महायान तथा इसके साथ वैष्णव-धर्म, शैवधर्म और ब्राह्मण धर्म के अनेक अन्य छोटे संप्रदायों का प्रचार था। वहाँ हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पाई गई हैं। त्रिमूर्ति (अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश) की पूजा का व्यापक रूप से चलन था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च स्थान शिव को दिया गया था।

बौद्ध धर्म ने भी समाज में अपना सुदृढ़ स्थान बना रखा था। कुछ स्थान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। चीनी इतिवृत्तों से भी इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की प्रधानता का प्रमाण मिलता है। इत्तिंग बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए सात वर्षों तक श्रीविजय में रहा था। एक अन्य रोचक बात थी, आश्रमों की बहुत बड़ी संख्या, जिनकी स्थापना वैष्णव धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म से संबद्ध भारतीय मंदिरों, मठों, विहारों, घटिकाओं और अग्रहारों की पद्धति पर शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी।

#### कला और स्थापत्य

हमें दक्षिणं-पूर्व एशिया के भव्य मंदिरों, स्तूपों और मूर्तियों में वहाँ की कला और स्थापत्य के पूर्व-वैभव की झलक मिलती है। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के देवी-देवताओं की अनेकानेक मूर्तियों से भारतीय मूर्तिकला की विशेषताओं और कलात्मक श्रेष्ठता का परिचय प्राप्त होता है।



आकृति 23.3 जावा का बोरोबुदूर स्तूप

स्थापत्य कला के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नमूनों में से कुछ ये हैं : अंकोरवाट (अंगकोरवाट) का मंदिर, बोरोवुदूर स्तूप, जावा और मयनमार के बौद्ध और ब्राह्मण मंदिर। स्थापन्य कला की ये सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया पर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव की अलोकिकता और गंभीरता प्रदर्शिन करती हैं।

अंकोरथोम नगर के निकट स्थित अंकोरबाट मंदिर विण्यु को समर्पित था। इस मंदिर का निर्माण 1112 ई. से 1180 ई. के वीच किया गया था। मंदिर के संपूर्ण परिसर का क्षेत्रफल 987 × 1005 मीटर है और इसके चारों ओर दीवार और खाई है। यह खाई 4 किलोमीटर लंबी है। यह शानदार मंदिर स्वयं 66 × 70 मीटर के क्षेत्र पर निर्मित है। मंदिर का केंद्रीय शिखर भूमि स्तर से लगभग 70 मीटर ऊँचा उठा हुआ है। रामायण और महाभारत की कथाएँ मुख्य मंदिर की दीवारों और कई वीथियों तथा परिक्रमाओं में, जिनकी लंबाई कई सी मीटर है, उभरे अक्षरों में लेखबद्ध हैं।

शैलेंद्र वंश के राजा बौद्ध धर्म के महायान मत के अनुयायी थे। अपने धर्म में उनकी आस्था का परिचय उनके द्वारा निर्मित अनेक भवनों से मिलता है, जिनमें जावा का वोरोबुदूर स्तृप सबसे अधिक भव्य है। आठवीं शताब्दी ई. में बनाया गया यह स्तृप स्थापत्य की छत एवं मोपान शैली और इसकी तिक्षत दीवारों की विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्कृष्ट इमारत में नी उत्तरोत्तर सोपानों की एक शृंखला है और सबसे ऊपर के सोपान के मध्य में घंटे की शक्ल का एक स्तूप है। नीचे के छः सोपान वर्गाकार हैं, जबकि ऊपर के तीन सोपान गोलाकार हैं। सबसे ऊपर के सोपानों के चारों ओर स्तूप हैं, जिनमें से प्रत्येक में बृद्ध की एक मूर्ति है। बृद्ध की

ऐसी मूर्तियों की कुल संख्या 432 है। केंद्रीय म्तूप में



आकृति 23.4 जावा का हिंदू मंदिर



आकृति 23.5 मयनमार के एक मंदिर की दीचार में लगी ब्रह्मा की प्रस्तर मूर्ति

ध्यानी (ध्यानावस्थित) वृद्ध की एक मूर्ति है, जो भारत-जावा स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना समझी जाती है।

जावा के ब्राह्मण मंदिर संभवतः इतने भव्य नहीं रहे होंगं, जितना कि वारीवृद्र का स्तूप, लेकिन प्रांवानन की घाटी के मंदिर उल्लेखनीय हैं। इसके परिसर में आठ मुख्य मंदिर हैं, प्रत्येक पंक्ति में तीन मंदिर और उनके वीच दो मंदिर, इन सवके चारों और एक दीवार है। इसके वाद दीवार के इर्द-गिर्द प्रत्येक और छोटे-छोटे मंदिरों की तीन पंक्तियाँ हैं और इस प्रकार कुल 156 मंदिर हैं। पश्चिमी पंक्ति के तीन



मुख्य मंदिरों में मध्य में स्थित मंदिर सबसे वड़ा और सबसे प्रसिद्ध है और उसमें शिव की मूर्ति है। उत्तर की ओर के मंदिर में विष्णु की और दक्षिण की ओर के मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है। मंदिर में तिक्षत मूर्तियों के 42 फलकों (पेनलों) की एक शृंखला है, जिनमें रामायण की कथा शुरू से लेकर लंका पर चढ़ाई करने तक दर्शाई गई है। मयनमार

मं सर्वोत्तम मंदिर पगान का आनंद मंदिर है। यह एक प्रांगण में निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 175 वर्ग मीटर है। मुख्य मंदिर ईंटों से बना है। गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति है, जो लगभग 9.5 मीटर ऊँची है। मंदिर को तक्षित फलकों से सजाया गया है, जिनमें बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के दृश्य हैं।

#### अभ्यास

- 1. दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार का विवरण दें।
- 2. श्रीलंका के साथ भारत के सांस्कृतिक संपर्क पर चर्चा करें।
- 3. निम्नलिखित पर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में. चर्चा करें :
  - (i) मध्य एशिया
  - (ii) चीन
  - (iii) मयनमार
- 4. चीन के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करें।
- 5. दक्षिण-पूर्वी एशिया की कला और स्थापत्य पर चर्चा करें।

कत्ने के लिए कार्य

- एशिया के मानचित्र पर उन देशों के नाम दर्शाएँ, जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था।
- दक्षिण-पूर्वी एशिया में निर्मित हिंदू और बोद्ध मंदिरों के चित्र एकंत्र करें और एक समुचित चित्र (कोलॉज) तैयार करें।
- विश्व के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के बारे में एक निबंध लिखने के लिए एक समूह-परियोजना तैयार करें और इन क्षेत्रों पर उसके उन प्रभावों के बारे में लिखें जो अभी भी दिखाई देते हैं।

# पारिभाषिक शब्दावली

अग्रहार : राजा द्वारा विद्वान ब्राह्मण (ब्राह्मणों) को किसी गाँव से प्राप्त होने वाले करों अथवा भूमि का दान।

अगिनकुल : कुछ राजपूत जातियाँ, जिनका दावा है कि उनकी उत्पत्ति यज्ञ के हवन कुंड से हुई है। आजीवक : जैन धर्म का नजदीकी एंक अशास्त्रीय संप्रदाय. जो बदध के समय फला-फला था।

अजीवक : जैन धर्म का नजदीकी एंक अशास्त्रीय संप्रदाय, जो बुद्ध के समय फला-फूला था। अमात्य : किसी उच्च पदाधिकारी के लिए मौर्य काल से ही प्रयुक्त किया जाने वाला सरकारी पदनाम।

**आरण्यक** : पारंपरिक रूप से ऋषियों द्वारा रचित वैदिक ग्रंथ।

अर्थ : समुद्धि और खुशहाली, हिंदू जीवन के चार उद्देश्यों में से एक।

अर्थशास्त्र : राज्य-व्यवस्था का सिद्धांत; मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा इस विषय पर लिखित पुस्तक का भी

नाम।

आश्रम : जीवन की चार अवस्थाएँ; इसके अलावा वह स्थान जहाँ तपस्वी रहते हैं।

आयुक्त : एक अधिकारी का पदनाम, जिसका मौर्य काल में अक्सर इस्तेमाल किया जाता था।

भागवत : विष्णु को समर्पित एक संप्रदाय।

भुक्ति : किसी राज्य का एक प्रशासनिक एकक, जिसका उल्लेख गुप्त काल में बहुत बार किया

जाता था।

बोधिसत्व : वह व्यक्ति जो संसार के कल्याण के लिए कार्य करता हुआ निर्वाण प्राप्त करता है और पुनर्जन्म

से मुक्ति को स्वेच्छा से स्थगित कर देता है; उसे इस संसार में बुद्ध के पिछले जन्मों का अवतार

भी माना जाता है।

ब्रह्मचर्य : अविवाहित छात्रावस्था, जीवन की चार अवस्थाओं (आश्रमों) में से पहली अवस्था।

ब्राह्मण (ग्रंथ) : कर्मकांड और बिल से संबंधित वैदिक ग्रंथ।

चैत्य : एक पावन परिसर । इस शब्द का प्रयोग बौद्ध उपासना-स्थल के लिए भी किया जाता है।

चार्वाक : भौतिक दर्शन को मानने वाला एक धार्मिक संप्रदाय।

देवदान : किसी मंदिर को दान दिया गया राजस्व।

दिगंबर : एक जैन संप्रदाय, जिसके अनुयायी तन ढंकने के लिए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी

पहनने में विश्वास नहीं करते।

धर्म : पुण्य, नैतिकता — एक जीवन पद्धति।

धर्मशास्त्र : हिंदुओं के धार्मिक आचारों और समाज संबंधी विधियों (कानूनों) के ग्रंथ।

दोआव : दो नदियों के बीच का क्षेत्र।

द्विज : दो बार जन्म लेने वाला; पहला तब जब वह शारीरिक रूप से जन्म लेता है और दूसरा तब जब

वह विद्यारंभ करता है।

गर्भगृह : हिंदू मंदिर का पवित्रतम स्थल, जिसमें मुख्य देवमूर्ति विराजमान होती हैं।

गायत्री मंत्र : ऋग्वेद का एक मंत्र, जिसमें मन और वृद्धि ज्ञान से आलोकित करने की प्रार्थना की गई है।

प्राम : एक गाँव।

हीनयान : दो प्रमुख बौद्ध संप्रदायों में से एक संप्रदाय।

जाति : लोगों का समूह अथवा परिवार, जिसका निर्धारण उनके व्यवसाय के आधार पर किया गया हो।

कल्प : ब्रह्मा का एक दिन जो पृथ्वी के 43,200 लाख वर्षों के वरावर होता है।

कलियुग : मध्य की चौथी और अंतिम अवस्था।

कर्म : कार्य; किसी व्यक्ति के वर्तमान अथवा पिछले जन्मों के कार्यों से उसके भावी जन्म निर्धारित

होने का सिद्धांत।

कायस्य : राजस्य संबंधी अभिलेख रखने वाली जाति; इनका उल्लेख सबसे पहले मीर्य काल में पाया गया

है और वाद में मध्य काल में इसका वार-वार उल्लेख हुआ है।

खरोष्ठी : एक लिपि, जिसमें अशोक के शहवाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख लिखे गए हैं।

कोट्टम ः एक प्रशासनिक इकाई।

कुल : वंश अथवा विस्तारित परिवार।

कुमारामात्य : एक उच्च पदाधिकारी का मरकारी पदनाम।

महाक्षत्रप : महान शासकः; शासकों, मुख्यतः शक राजाओं द्वारा ग्रहण की गई उपाधि।

महाराजाधिराज : राजाओं का राजा, एक शाही उपाधि।

मंडलम् : एक प्रशासनिक इकाई; इस शब्द का दक्षिण भारत में अधिक इस्तेमाल किया जाता था।

मठ : मंदिर या धार्मिक अधिष्ठान से संवद्ध शिक्षा केंद्र

मत्स्य न्याय : एक राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार अराजकता की स्थिति में शिक्तशाली कमजोर को

हडप लेता है।

भाया : भ्रम।

मोक्ष : पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा।

नाडु : एक प्रशासनिक इकाई; इम शब्द का दक्षिण भारत में अधिक प्रयोग किया जाता था।

नागर : मंदिरों के स्थापत्य की एक शैली, जो मध्य और उत्तरी भारत में विकसित हुई थी।

निर्वाण : पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा।

निष्कं : एक सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द।

पालि : संस्कृत पर आधारित एक भाषा, जिसमें श्रीलंका में वौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए थे।

पण : सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द।

पाशुपत : एक शैव संप्रदाय।

पुराण : हिंदू ग्रंथ, जिनमें विभिन्न वंशों का इतिहास दिया गया है।

राजुक

ः एक सरकारी पदनाम, जिसका उपयोग मौर्य काल में किया जाता था।

राष्ट्र

: देश।

सभा

: कुछ चुने हुए लोगों/वयोवृद्धों का समूह, जिसका उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किया गया है।

समिति

ः बडी सभा।

सांख्य

प्राचीन भारत की छः प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं में से एक।

सती

सद्गुणों वाली महिला; ऐसी महिला जो अपने पित की चिता पर जल कर भस्म हो गई हो।

सेनापति

ः सेना का नेतृत्व करने वाला।

संशम

ः तमिल साहित्य का सबसे पहला चरण।

शतमान

चाँदी का सिक्का, जिसका वजन अनाज के लगभग 180 दानों के बराबर होता था।

शिखर

किसी मंदिर के ऊपर का बुर्ज।

श्रेणी

: व्यवसाय संघ (गिल्ड); शिल्पियों और व्यापारियों का संगठन।

श्वेतांबर

ः जैनधर्म के दो प्रमुख संप्रदायों में से एक, जिसके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।

स्तूप

गुंबद की तरह का ढाँचा, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे होते हैं।

तांत्रिक

एक धार्मिक संप्रदाय।

थेरवाद

ः एक बौद्ध संप्रदाय। °

उपनिषद

वैदिक साहित्य में सिम्मिलित दार्शनिक ग्रंथ।

वर्ण

हिंदू समाज का चार भागों में विभाजन।

वेदांत

प्राचीन भारत की छः प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं में से एक।

विहार

ः बौद्ध मठन

यवन

· भारतीय स्रोतों में पश्चिम एशिया के लोगों, यूनानियों और रोमनों के लिए इस्तेमाल किया गया

शब्द।

योग

प्राचीन भारत की छः प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं में से एक।

युग

सृष्टि के जीवन की चार अवस्थाओं (भागों) में से एक।

# पुस्तक-सूची

ए. घोष एन एनगाहक्योपीडिया ऑफ् इंडियन आफि.गोर्गाजी (वे खंड), नर्ड दिल्ली, 1989

दि मिर्चा इन अर्ली हिम्जीरिकल झीडेया, नई दिल्ली, 1990

ए.कं. नारायण : दि इंडो-ग्रांक्स, ऑक्सफोर्ड, 1957

ए.एन. वाशम (मंपा.) : वि बंडर हैट बाज़ इंडिया, लंदन, 1954

*ोंदे अनिएम्टे मिविजाहर्गुशन ऑफ् माउथ एशिया*, नर्ड दिन्नी, 1997

ंबी.वी. लाल 💄 🦠 🏮 *परस्वती फ्लोज़ ऑन*ः दि कॉन्टिन्युइटो ऑफ़ इंडियन ऋल्वर, नह दिख्नी, 2002

बी.एन. बनर्जी हिंदू कन्चर. कस्टम एड सेरंभनी, नई दिल्ली, 1979

वी.एन. पूरी : अँवया अंडर दि कृपाणाज, वम्बई, 1965

वेनी प्रमाद व्योग ऑफ् गवर्नमेंट इन एशियंट इंडिया, इनाहावाद, 1974

भगवान सिंह बाउंक हड़ापन्ज, नई दिन्ती, 1991

ब्रिजेट एंड रेमंड वि राधज ऑफ सिविलाइजंशन इन इंडिया एंड पाकिस्नान,

आलचिन नई दिल्ली, 1983

डी.डी. कोमांवी : *एन इंटोडक्शन इ दि ग्टडी ऑफ डीडवन हिम्द्रो.* वर्णाई, 1956

ः वि कन्यर एंड भिनिकाहतंशन ऑफ पॉंग्यंट इंडिया एन हिस्टॉरिकल आउउलाइन, लंदन, 1965

देवहृति : *हर्प - ए पीलिएकल म्हर्जा*, ऑक्सफ़ोर्ड, 1970

र्डा.एम. वोस : कन्साहज़ हिन्हों ऑफ् साइंस इन डंडिया,

और अन्य नई दिन्नी, 1971

डी.पी. चट्टोपाध्याच : हिस्टी ऑफ् माइंस एंड टेक्नोनॉर्जी इन एरियंट डोडेबा. कनऋला, 1986

ंवी.डी. चट्टोपाध्याय 🧪 📑 वे मेकिंग ऑफ् अली मेडीचल झेंडिया, नई दिल्ली, 1909

इंविड फ्रींन : शैंवक आर्यन्त्र एंड दि ओरिजन ऑफ् सिविलाइज़ेशन, एन.एस. राजाराम, नई दिन्ली, 1994

डी.पी. अग्रवाल : *आर्किओलॉर्जी ऑफ् डॉ ऱ्या*. नर्ड दिल्ली, 1971

डी.पी. सिंघल : *डीड्या एवं दि ३०७ मि.चेलाध्नेशन.* नई दिल्ली. 1993

डी.आर. भंडारकर अशोक, कलकना, 1902

सम एम्पेक्ट्म ऑफ्. एॉंग्यंट हिंदू पोलिटी, पटना. 1988

र्इ.एच. कार : व्हाट इज़ हिस्टी? पेंग्युइन, 2000

एडविन ब्राइंट : दि क्वेम्ट फॉर दि ओरिजिन्स ऑफ वैदिक कल्चर, नई दिल्ली, 2002

जी.सी. पांडे : *फाउंडेशंज ऑफ् इंडियन कल्चर (दो खंड).* नई दिल्ली, 1995

*वेदिक मंस्कृति*, डलाहाबाद, 2001

जी. यजवानी (संपा.) : वि अली हिन्दी ऑफ डेंग्कन. ऑक्सफीर्ड, 1960

एच.सी. गणनोधर्म : प्रांतिटिकल हिम्सं ऑफ् एंशियंट इंडिया, नर्ड दिल्ली, 1997

एच.डी. संकितया : प्री हिस्ट्री ग्<sup>नीवा</sup> ग्रे हिस्ट्री ऑफ् इंडिया एंड पाकिस्तान, प्णे, 1974

प्री हिस्ट्री औँ अंडिया, पुणे, 1977

के.ए. नीलकंठ शास्त्री : हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, मद्रास, 1950

के.पी. जायसवाल : हिंदू पोलिटी, पटना, 1924

एल. गोपाल : दि इकोनॉमिक लाइफू इन नार्दर्न इंडिया, कलकत्ता, 1963

मक्खन लाल : सेटलमेंट हिस्ट्री एंड राइज़ ऑफ सिविलाइज़ेशन इन गंगा-यमुना, नई दिल्ली, 1984

पी.सी. बागची : इंडिया एंड सिंट्रल एशिया, कलकत्ता, 1955

पी.सी. प्रसाद : फोरेन ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट इंडिया, नई दिल्ली, 1997

पी.वी. काणे : हिस्ट्री ऑफ् धर्मशास्त्राज़ (5 खंड), पूणे, 1997

आर.सी. मजूमदार : दि वाकाटक-गुप्ता एज, बनारस, 1954, ए.एस. अल्तेकर (संपा.)

: *कॉरपोरेट लाइफ़ इन एंशिएंट इंडिया,* कलकत्ता, 1969

*एंशियंट इंडिया,* नई दिल्ली 1994

आर.सी. मजूमदार (संपा.): वि क्लासिकल एज ऑफ् इंडिया, बम्बई, 1988

दि एज ऑफ़ इंपीरियल यूनिटी, बम्बई, 1990

: दि एज ऑफ़ इंपीरियल कन्नौज, बम्बई, 1993

: दि वैदिक एज, बम्बई, 1996

आर.के. मुकर्जी : हिंदू सिविलाइज़ेशन, वम्बई, 1956

: *चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज़ टाइम्स*, दिल्ली 1960

: *अशोक*, दिल्ली, 1968

आर.एस. शर्मा : *इंडियन फ्यूडलिज़्म,*-नई दिल्ली, 1965

मेटीरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशंज़ इन एंशियंट इंडिया, नई दिल्ली, 1983

: एस्पेक्ट्स ऑफ् पोलिटिकल आइडिआज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंशियंट इंडिया, नई दिल्ली, 1996

राजबली पांडे : हिंदू संस्कार, नई दिल्ली, 1994

आर.एस. त्रिपाठी : हिस्ट्री ्ॅफ कन्ह्री खनारस, 1937

ं हिस्ट्री ऑफ् गृंशिये ्रीया, नई दिल्ली, 1960

रोमिला थापर : *ए हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, खंड 1,* पेंग्युइन, 1966 एस. राधाकृष्णन : *इंडियन फ़िलोसॉफ़ी (2 खंड),* नई दिल्ली, 1998

एस.पी. गुप्ता : इंडस-सरस्वती सिविलाइज़ेशनः ओरिजिस, प्राब्लम्स एंड इश्यूज, नई दिल्ली, 1996

श्री अरविंद : दि फाउंडेशंस ऑफ् इंडियन कल्चर, पांडिचेरी, 1959

वी. गांर्डन चाइन्ड : व्हाट हैपन्ड इन हिस्ट्री, पेलिकन बुक्स, हारमंड्सवर्थ, 1948

: *मैन मेक्स हिमसेल्फ,* लंदन, 1956

विलियम हाल्बफास : इंडिया एंड यूरोप, नई दिल्ली, 1990